नारायणायनमःसत्यनारायणं आवाहयामि॥अथध्यानम् ॥ शाताकारंभुजगशय०॥ ध्यायेत्सत्यंगुणातीतंगुणत्रयसमन्वितम् ॥ लोकनाथंत्रिलोकेशंकोस्तुभाभरणंहरि म् ॥१॥ नीलवर्णपीतवासंश्रीवत्सपद्भूषितम् ॥ गोविंदंगोकुलानंदंब्रह्माचेरपिपूजि तम् ॥२॥ अंजलोपुष्पंगृहीत्वाहदिस्थंदेवंश्वासमार्गेणपुष्पे आगतंध्यात्वापुष्पंसमपं येत् ॥ ॐसहस्त्रशीर्षा ०॥ॐहिरण्यवर्णा ०॥आगच्छदेवदेवेशतेजोराशेजगत्पते ॥ कि याणांमयापूजांगृहाणसुरसत्तम ॥ १॥ श्रीसत्यनारायणंसांगंसपरिवारंसायुधंसश क्तिकंआवाहयामि ॥ इतिपुष्पंसमर्पयेत् ॥ ॐपुरुषएवेदंसर्वे० ॐतांमआवाहजात वे ।। नानारत्रसमायुक्तंकार्तस्वरविभूषितम्॥आसनंदेवदेवेशप्रीत्यर्थप्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीसत्यनारायणायसांगायसपरिवारायन० ॥ आसनं ॥ ॐएतावानस्य० अश्वपूर्णा ।।गंगादिसर्वतीर्थभ्योमयात्रार्थनयाहतम् ॥ तोयमेतत्सुखरूपर्शपाद्यार्थप्र तिगृह्यताम् ॥ ३ ॥ श्रीसत्यनारायणा०पाद्यं०॥ॐत्रिपादूर्ध्वउ०ॐकाँसोस्मितां०॥

नमस्तेदेवदेवेदानमस्तेधरणीधर ॥ नमस्तेकमलाकांतग्रहाणार्घ्यनमोस्तुते ॥४॥ श्री सत्यना॰अर्घ्य॰॥ ॐतस्माद्विरा॰॥ॐचंद्रांप्रभासां०॥ कर्पूरवासितंतोयंमंदाकिन्याः समाहतम् ॥ आचम्यतांजगन्नाथमयादत्तंहिभक्तितः ॥ ५ ॥ श्रीसत्यनारा० आचम नीयं ।। ॐयत्रपुषेण ।। आदित्यवर्णे ।। गंगाचयमुनाचेवनर्मदाचसरस्वती ॥ तापीपयोष्णीरेवाचताभ्यःस्नानार्थमाहतम् ॥ ६ ॥ श्रीसत्यनारायणा ॰ मलापक र्षस्नानं ।। ॐआप्यायस्वः ०श्रीसत्यनारायण ।।।पयःस्नानं ।। ॐद्धिकाव्णो ।।द धिस्नानं ।। ॐवृतंमिमिक्षे ।। श्रीसत्य व्वतस्नानं ।। ॐमधुवाता ।। श्रीसत्य मधुस्नानं ।। ॐस्वादुःपवस्व ।। श्रीसत्यना । द्यकरास्ना ।। ॐगंधद्वारां ।। श्री सत्यनारायणाः ॥ गंधोदकस्नानं ॥ दिधिक्षीरंघृतंचैवमधुखंडविमिश्रितम् ॥ तृ ह्यर्थतवदेवेशमधुपर्कददाम्यहम् ॥ ७॥ श्रीसत्यनाराय० मधुपर्क०॥ ॐकनिकद जनुषं ।। अभ्यंगार्थमहीपालतेलंपुष्पादिसंभवम् ॥ सुगंधद्रव्यसंमिश्रंसंग्रहाणसु

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

रेश्वर ॥ ८॥ श्रीसत्यनारायणा०॥ अभ्यंगस्नानं०॥अंगोद्दर्तनकंदेवकस्तूर्यादिविमि श्रितम् ॥ लेपनार्थेगृहाणेदंहरिद्राकुंकुमैर्युतम्॥९॥श्रीसत्यनारायणा०॥अगोद्दर्तनं० नानातीर्थादाहतंचतोयसुणंमयाकृतम्।। स्नानार्थेचप्रयच्छामिस्वीकुरुष्वद्यानिधे॥ १०॥श्रीसत्यनाराय०उष्णोद्कस्त्रानं०॥ॐआपोहिष्ठामयोभु०श्रीसत्यना०शुद्धोद् कस्ता ।। नाममंत्रेणद्शोपचारैःपूजयेत्॥ततोमहाभिषेकंकुर्यात्॥पुरुषसूक्तेनश्रीसूक्ते नअतोदेवेतिविष्णुसूक्तेनचाभिषिंचेत्॥ॐतद्स्तुमित्रावरु०॥ गृहावैप्रतिष्ठासूकं० श्रीसत्यनारायणायसांगायसपरिवारायसायुधायसञ्जिकायनमःसुप्रतिष्ठितमस्तु। ॐतंयज्ञं ।।ॐउपैतुमां ।।। तप्तकांचनवर्णाभंपद्टोर्णमृदुलंशुभम्।।युग्मवस्त्रंगृहाणेदंम यादत्तंहिभक्तितः॥ ११॥ श्रीसत्य ०वस्रयुग्मं॥देव्ये०वस्रकंचकीं॥ॐतस्माद्यज्ञात्सर्व हुतःसंभृतं ।। ॐक्षुत्पिपासा ० ब्रह्मविष्णुमहेरोश्चिनिर्मतं ब्रह्मसूत्रकम् ॥ यज्ञोपवीतं तद्दानात्त्रीयतांकमलापतिः॥१२॥ श्रीसत्य०यज्ञोपवीतं०आचमनीयं०॥ॐतस्मा

स. ना.

11811

यज्ञात्सर्वहुतऋचः ।। ॐगंधद्वारा ।। गोरोचनंचंद्नदेवदारुकपूरकृष्णागरुनाग राणि ॥ कस्तुरिकाकेश्रारमिश्रितानियथोचितंसत्यमयार्पितार्नि ॥१३॥ श्रीसत्य०गं धं०हरिद्रां०॥श्वेततंदुलसंयुक्तान्कुंकुमेनविराजितान्॥ अक्षतान्संगृहाणत्वंनाराय णनमोस्तुते ॥ १४ ॥ श्रीसत्यनारा ० अक्षतान् ॥ ॐतस्माद्श्वा ० ॐमनसःकाम ० ॥ माल्यादीनि ।। १५॥ जातीपुष्पंचकह्वारंकमलंकरवीरकम् ॥ केतकंबकुलंचेवनारा यणद्दाम्यहम् ॥ १६ ॥ श्रीसत्यनाराय०पुष्पाणि० ॥ विष्णुसहस्रनामभिःसहस्रत ळस्यर्पणम् ॥ अथांगपूजा ॥ सत्यपरब्रह्मणेनमः पादौपूजयामि ॥ संकर्षणायनमः ग्रल्फोपूजयामि ॥ कालात्मनेनमः जानुनीपू०॥ विश्वरूपायनमः जंघेपू०॥ विश्वा यनमः कटिंपू० ॥ पद्मनाभायनमः नाभिंपूज०परमात्मनेनमः हद्यंपूजया० वैकुंठपत्येनमःकंठपू०॥ सर्वास्त्रधारिणेनमःबाहूपू०॥वाचरपतयेनमःमुखंपू०॥ हर येनमःजिक्कांपूज ।। दामोद्रायनमःदंतान्पू॥ सहस्राक्षायनमःनेत्रेपू ।। केशवाय नमः छलाटंपू ।। सर्वात्मनेनमः शिरःपू ।। श्रीलक्ष्मीसहितसत्यनारायणायनमः सर्वी गंपूजयामि ॥ ॐयत्पुरुषं ।। ॐकर्दमेन ।। वनस्पति ।। १७॥ श्रीसत्यनाराय । धूपं ॥ ॐब्राह्मणोस्य०ॐआपःस्त्रजंतु० ॥ साज्यंचवर्तिसंयुक्तं० ॥ १८॥ भक्तया दीपंत्रयच्छामि०॥१९॥ श्रीसत्यनारायणा०॥ दीपंसः०॥ ॐचंद्रमाम०॥ ॐआ द्रीपुष्करणीं ।। नैवेद्यंग्र ।।२ ।॥ रंभाफछंघृतंक्षीरंगोधूमस्यचचूर्णकम्॥ शर्करायुक्त नैवेद्यंसपादं मक्ष्यमुत्तमम् ॥ २१ ॥ श्रीसत्यनारायणा ०नैवेद्यंस० ॥ मध्येपानीयं०उ त्तरापोद्यानंहस्तप्रक्षालनंमुखप्रक्षालनंकरोद्वर्तनार्थेचंद्नंचसम ।। मुखवासार्थे पूगफ लंमहिं ।।।तांबूलं ।।हिरण्यगर्भेतिद्क्षिणांस ।। कूष्मांडंमातुलिंगंचकर्कटीदाडिमी फलम्॥रंभाफलंनारिकेलंजंबीरंबद्रंतथा ॥२२॥ श्रीसत्यनारायणा०फलाष्टकं०॥ॐ नाभ्याआसी ।।ॐआद्रीयःक ।।यानिकानि ।।२३॥ श्रीसत्यनारायणा ० प्रदक्षिणां समर्पयामि॥ॐसप्तास्यासन्परि०॥ॐतांमआवह०॥ नमःसर्वहितार्थायजगदाधारा 11 9 11

हेतवे ॥साष्टांगोऽयंत्रणामस्तेत्रयत्नेनमयाकृतः॥ २४॥ श्रीसत्यनारायणा०नमस्का रं ।। नीराजनंगृहाणेदंघृतदीपविराजितम् ॥ स्वत्रकाशात्मन्त्रकाशितदिगं तर ॥२५॥श्रियेजातश्रियआ०॥श्रीसत्यनारायणा०नीराजनदीपं०॥ कर्परकंमहारा जरंभोद्धतंचदीपकम् ॥ मंगठार्थमहीपाठसंग्रहाणजगत्पते ॥२६॥ श्रीसत्यनाराय० कर्पूरदीपं ।। गृहाणपरमेशानसरलेखत्रचामरे ॥ द्र्पणंव्यजनंचैवराजभोगाययलतः ॥२७॥ श्रीसत्यनारायणा ०राजोपरान् ०॥ यज्ञेनयज्ञ ०॥ ॐयःश्रुचिः प्रयतो ०॥ विद्या बुद्धिभनेश्वर्यपुत्रपोत्रादिसंपदः॥ पुष्पांजिलप्रदानेनदेहिमेईप्सितंवरम् ॥२८॥ नमो स्त्वनंता ।।।श्रीसत्यना ॰मंत्रपुष्पं ॰॥आवाहनंनजानामिनजानामिविसर्जनम् ॥ पूजां चैवनजानामिक्षम्यतांपरमेश्वर ॥ २९ ॥ अमोघंपुंडरीकाक्षंनृसिंहंदैत्यसूदनम् ॥ इषी केशंजगन्नाथंवागीशंवरदायकम् ॥१॥ग्रणत्रयंग्रणातीतंगोविदंगरुडध्वजं॥ जनार्दनं जनातीतंजानकीवछभंहरिम् ॥२॥ प्रणमामिसदाभक्तयानारायणमतःपरं ॥ दुर्गमेवि

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

श्रीगणेशाय नमः ॥सत्यनारायणस्वामी तिनकी स्तुति करताहूं कैसे हैं सत्यनारायण नवांभोजनेत्र नवीन कमलसे हैं नेत्र जाके लक्ष्मीजीसहित चारभुजा धारणिक एहुए सुन्दर है शरीर जिनको जगत जो है सं-सार ताकी रक्षाके करणहारे हैं दैत्यनके नाशकर्ता ऐसे जो सत्यनारायण तिनको नमस्कार करताहूं॥१॥ श्रीरामचंद्रल क्ष्मणकरकेसहित सीताकरकेयुक्त करुणासहित सात्विक है स्वभाव जिनको ऐसे रामचंद्र श्रीगणेशाय नमः ॥ नवांभोजनेत्रंरमाकेलिपात्रंचतुर्वाहुचामीकरंचारुगात्रम् ॥ जगत्राणहेतुंरिपोधूमकेतुंसदासत्यनारायणंनोमिदेवम्॥१॥ श्रीरामंसहलक्ष्मणं सकरणंसीतान्वितंसात्विकं वैदेहीसुखपद्मलुब्धमधुपंपोलस्यसंहारिणम्॥ वंदेवं चपदांबुजंसुरवरं मकानुकंपाकृतिंश्त्रुघ्नेनहनूमताच भरतेनासेवितंराघवम्॥ २॥ वैदेही जो सीता तिनको पद्मवत् ऐसो जो मुखारविंद ताके अपर भंवराके माफिक लुभाय रहे हैं ऐसे सी ताजी सहित पौल्रस्त्य अर्थात् रावणके संहारकरता जो रामचंद्र तिनको नमस्कार करताहूं कैसे हैं राम-चंद्रके चरणारविंद कमलरूपी हैं सुर देवतावोंमें श्रेष्ठ हैं भक्तनपै कृपाकरनहारे हैं शत्रुझ भरत हनुमान इनकरके सेवित हैं रामचंद्र ॥ २ ॥

स.ना.

1101

कैसी है सत्यनारायणसंबंधिनी कथा कित्युगकेविषे कलुष जो है पाप तिनके नाशकरणहारी कामना सि-द्धकरणहारी है सुरवर जो भगवान तिनके मुखकी वाणी है विविध नानप्रकारके बिलासहै साधुताके इतिहास राजके इतिहास तिनको श्रवण करो॥३॥अब सौनकादि ऋषि सूतजीसे पूछते भये हे सूतजी

किकलुषिवनाशंकामसिद्धित्रकाशंसुरवरसुखभासंभूसुरेषुप्रकाशम् ॥ विबुधबु धिवलासंसाधुचर्याविशेषंत्रपतिवरचरित्रंभोश्रणुष्वेतिहासम् ॥ ३ ॥ ऋषिरुवा च ॥ त्रतेनतपसाकिंवाप्राप्यतेवांछितंफलम् ॥ तत्सर्वश्रोतुमिच्छामिकथयस्व महासुने ॥ ४॥सूतउवाच ॥ नारदेनेवसुक्तस्तुभगवान्कमलापितः ॥ सुर्र्षयेय थेवाहतच्छणुष्वसमाहितः ॥ ५॥ ॥ ॥ ॥ ॥

व्रतकरके तपकरके वांछितफल प्राप्तहोय जासो सो हमारी सुनवेकी इच्छाहे ताहि आप कहो ॥ ४ ॥ सूतजी बोले हे ऋषियो एक समें नारदजीने भगवानते प्रश्न कियो सो जैसे नारदजीकेप्रति भगवान् कहत भये तैसे कहों हों सो संपूर्ण सावधान होकै श्रवण करो ॥ ५ ॥

एक समय नारदजी पराये अनुग्रहकी इच्छा करिकै विविध नाना प्रकारके जो लोक तिनमें भ्रमन करते भये पीछे मृत्युलोकहै तामें आवत भये॥६॥मृत्युलोकमें आयकरके देखतभये संपूर्ण जो मनुष्य हैं नानाप्र-कारके क्केश तिनकरके संयुक्तहें और नाना प्रकारकी योनि तिनमें उत्पन्न होयके अपने कियेको भोग करे

एकदानारदोयोगीपरानुग्रहकांक्षया ॥ पर्यटिन्विवधाँ होकान्मत्युठोकमुपागतः ॥ ६ ॥ तत्रदृष्ट्वाजनान्सर्वान्नानाक्षेत्रासमिन्वतान् ॥ नानायोनिसमुत्पन्नान्क्ष्र्य मानान्स्वकर्मभिः ॥ ७ ॥ केनोपायनभैतेषांदुःखनाद्योभवेद्रुवम् ॥ इतिसंचित्य मनसाविष्णुठोकंगतस्तदा ॥ ८ ॥ तत्रनारायणंदेवंशुक्कवर्णचतुर्भुजम् ॥ शंखच क्रगदापद्मवनमाठाविभूषितम् ॥ ९ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

है ॥ ७ ॥ ता मृत्युलोकमें लोगनकों दुःखित देखकरकें विचारत भये मनुष्यके दुःख दूरकरिवेको कौनसो उपाय है ऐसे विचारकरते विष्णुलोकको जात भये ॥ ८ ॥ तहां जायकरिकै देखतभये कैसे हैं श्रीभगवान् शुक्कवर्ण है जिनको और चारभुजा धारणिकये औ शंखचक्रगदापद्मलिये बनमालापिहरे है ॥ ९ ॥ स. ना.

11 0 11

ता विष्णुभगवानको ऐसो स्वरूप देखकै नारदजी स्तुति करतभये॥ १०॥ हे भगवन् तुमको हमारी नमस्कार है कैसे हो तुम वाणीके नहि जाननेमें आवे स्वरूप जिनको मनके नहि जाननेमे आवे स्वरूप और तुह्मारीअनंत्रकि है आदिमध्य अंतसे रहित निर्गुणहो गुणकी आत्माहो संपूर्ण दृष्ट्वातुदेवदेवेशंस्तोतुंसमुपचक्रमे ॥ १०॥ नारदउवाच ॥ नमोवाञ्चनसातीत रूपायानंतराक्तये ॥ आदिमध्यांतहीनायनिर्गुणायगुणात्मने ॥ ११ ॥ सर्वेषामा दिञ्जतायभक्तानामार्तिनाशिने॥ श्रुत्वास्तोत्रंततोविष्णुर्नारदंत्रत्यभाषत॥१२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ किमर्थमागतोसित्वंकिंतेमनसिवर्तते ॥ कथयस्वमहाभागत त्सर्वकथयामिते॥ १३॥ जो प्राणी तिनको आदिभूतहो सबके कारनहो भक्तनके दुःखनाशकरताहो ॥ ११ ॥ ऐसे नारदजीकी स्तुति सुनकरके श्रीभगवान् नारदजीसे कहत भये॥ १२॥ तत्र श्रीभगवान् कहत भये हे नारदजी तुम काहेको आयेहो कहा तुह्मारी इच्छा है हे महाभागसो संपूर्ण तुम कहो हम सब आपसे कहें गे॥ १३॥

तब नारदजी बोले हे भगवन मृत्युलोकके मनुष्य हमने संपूर्ण क्वेशकरकेयुक्त देखे और नानाप्रका-रकी योनिमें उत्पन्नहोंके पापकर्मसो पचरहे हैं ॥ १४ ॥ सो हे महाराज तिन मनुष्योंके अर्थ छो-टोसो उपाय तुम कहो हे नाथ मेरे ताके सुनवेकी इच्छाहै सो तुम कृपाकरिकै कहो ॥ १५ ॥ तब

नारदुउवाच ॥ मृत्युलोकेजनाःसर्वेनानाक्केशसमन्विताः ॥ नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यंतेपापकर्मिमः ॥१४॥ तत्कथंशमयेन्नाथलघूपायेनतद्वद् ॥ श्रोतुमिच्छामित त्सर्वेक्षपास्तियदितेमयि ॥ १५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ साधुप्रष्टंत्वयावत्सलोकानु यहकांक्षया ॥ यत्कृत्वामुच्यतेमोहात्तच्छणुष्ववदामिते ॥१६॥ व्रतमस्तिमहत्पु ण्यंस्वर्गेमत्येचदुर्लभम् ॥ तवस्नेहान्मयावत्सप्रकाशःक्रियतेधुना ॥ १७ ॥

श्रीभगवान् बोले हे नारद साधु तुमने अच्छो प्रश्न कियो संसारके कल्यानके हेतुताकरके मोहतें छूट जायहै ताकों कहतहूं सो सुनो ॥ १६ ॥ हे नारदजी एक व्रतहै ताको बडो पुण्य है सो स्वर्ग अरु मृत्यु इन लोकनमें दुर्लभ है तुह्यारे स्नेहकरके अब हम प्रकाशकरे हैं ॥ १७ ॥

सो कौनसो व्रतहै सत्यनारायणको व्रतहै ताके कियेते धनधान्य और संपत्ति शीघ्रही प्राप्तहोयहै ताके अनंतर जब मृत्युहोय तब मोक्षको प्राप्तहोयहै ताको सम्यग्विधानकरके करनो योग्य है ॥ १८॥ तब भगवानके ऐसे बचन सुनके नारदजी बोले हे भगवन या व्रतको कौन फलहै और कहा विस्तर्यनारायणस्यैकंव्रतंसम्यग्विधानतः ॥ कृत्वासचः सुखंभुक्त्वापरत्रमोक्षमाञ्ज यात् ॥ १८॥ तच्छुत्वाभागवद्वाक्यंनारदोम्रनिरव्रवीत् ॥ किंफलंकिंविधानंच

यात् ॥ १८ ॥ तच्छुत्वामागवद्वाक्यंनारदोर्म्यानिरत्रवीत् ॥ किंफलंकिंविधानंच कृतंकेनेवतद्वतम् ॥ १९ ॥ तत्सर्वविस्तराद्वृहिकदाकार्यत्रतंत्रमो ॥२० ॥ श्रीम गवानुवाच ॥ दुःखशोकादिशमनंधनधान्यप्रवर्धनम् ॥ सोभाग्यसंतितकरंसर्व त्रविजयप्रदम् ॥ २१ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

धानहै किस करिके कियागयो आप सब विस्तार करिके कहो ॥ १९ कबकरें या व्रतको सो बि-स्तारपूर्वक कहो ॥ २० ॥ तब भगवान् बोलतभये कैसोहै ये व्रत दुःखशोककुं हरेहें और धनधा-न्यको देनहारा है और सौभाग्यसंतितकों करेहै सर्वत्र विजयकूं देहें ऐसो यह व्रत है ॥ २१ ॥ 100

11911

ताकूं जा दिवसकरे ता दिन भक्तिश्रदासहितकरे सत्यनारायण भगवान्कौ रात्रिके मुखमे पूजन करैं और तोरणादि बंदनवार बांधे और केलेके खंभ लगावे ॥ २२ ॥ और पांचकलश स्थापि तकरै और ध्वजासहित जलसौ भरिकै रत्नसहित सुपारी आदि सारीसामग्री धरै ॥ २३॥ फुलोंकी माला कलशको पहरावै सातधान्य ताकेउपर कलशको स्थापितकरै रेशमीवस्त्रसों ताको ढके नाना यस्मिन्कस्मिन्दिनेमत्योभिकिश्रद्धासमिनवतः ॥ सत्यनारायणंदेवयजेचेविनशामु खे॥ तोरणादिचकर्तव्यंकद्लीस्तंभमंडितम् ॥२२॥ पंचिभःकलशैर्युक्तंध्वजादि कसमन्वितम्॥ जलपूर्णसरतंचपूर्गाफलसमन्वितम्॥२३॥भूषितंपुष्पमालाभिः सप्तधान्योपरिस्थितम् ॥ आच्छाद्येत्पद्दवस्त्रेर्नानावर्णविलक्षणैः ॥ २४॥ चंद्रनेन स्रगंधेनलेपयेद्रहमंडपम्॥ शंखभेरीसृदंगांश्र्यवाद्येद्रहुभिर्जनैः॥२५॥ नानामंग लचारेस्तुकर्तव्यंनियतंजनेः ॥ संध्यायांनियमंकृत्वादंतधावनपूर्वकम् ॥ २६ ॥ प्रकारके गंधतासोंचर्चे ॥ २४ ॥ ताकेपासप्रहनको मंडल बनावै ताको चंदन आदिलेके सुगंधतासो लेपन करे और शंख भेरी मृदंग ताको बजावै ॥२५॥ और नियमसेयुक्त नाना प्रकारके मंगलचार करै और संध्याको दंतधावनआदिक करि व्रतको नियम करै।। २६॥

स्,ना.

119011

और बुद्धिमान प्रातसमय उठकरिके स्नानकरि नित्यकर्मकरै ताउपरांत सुवर्णकी प्रतिमा बनाये सुंदर स्वरू प आभाकांति होय जामें।।२७॥ और ता प्रतिमाको पंचामृत बनाय स्नानकरावै फिर युग्मवस्र तिनसौ आ च्छादितकरै ॥२८॥ तांबेके पात्रमें विष्णुकी प्रतिमा स्थापितकरै अरु स्वस्तिवाचनसहित वाकी प्राणप्र त्रातरुत्थायमेधावान्स्रात्वावर्यकमाचरेत् ॥ तदनुत्रतिमामेकांसोवर्णस्यशुभाकृ तिम् ॥ २७॥ कारयेद्वद्विमानेनस्नापयेच्चयथाविधि ॥ पंचामृतंततोवस्रयुग्मेनप रिवेष्टिताम् ॥ २८ ॥ ताम्त्रपात्रेमहाविष्णोःस्थापयेत्प्रतिमांशुभाम् ॥ प्रतिष्ठांच प्रकुर्वीतस्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥ २९ ॥ चंदनेनसुगंधेनऋतुकालोद्भवैफलैः ॥ घृ तदीपेश्चनेवेचेस्तांबूलेःपूजयोद्दिभुम् ॥ ३०॥ त्राह्मणेबीधवेश्चेवसहितोधर्मतत्प रः ॥ नैवेद्यंभक्तितोद्यात्सपादंभक्ष्यमुत्तमम् ॥ ३१ ॥ तिष्ठा करै ॥ २९ ॥ अरु चंदन आदिसुगंधले करिकै ऋतुफल सुंद्र धूपदीपनैवेचफलतांबुलपुष्पइत्या दिक करके पूजन करे ॥ ३०॥ अरु ब्राह्मणकरिके सहित धर्ममें तत्परहो अपने भाई बंदनको बुलायके भक्तिसहित नैवेच भोग लगावै ॥ ३१॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

रंभाफल किहये केला घृत दूध मिष्टान गेहूंको आटा अथवा चावलको आटा तामैं शकर अथवा गुड मिलावै ॥ ३२ ॥ सवाईकरिके सहित संपूर्ण जो भोग है तांहि एकत्र करिकै सत्यनारायणके अर्पण करे अरु ब्राह्मणनको दक्षिणा देकरिकै कुटुंबके संग कथाको श्रवण करै ॥३३॥ तातैं अनंतर भैया रंभाफलंघृतंक्षीरंगोधूमस्यचचूर्णकम् ॥ अभावेशालिचूर्णंचशकराचगुडस्तथा ॥ ३२॥ सपादंसर्वभक्ष्याणिचैकीकृत्यनिवेद्येत् ॥ वित्रायदक्षिणांद्यात्कथांश्र त्वाजनैःसह ॥ ३३॥ ततश्रवंधुभिःसार्धविप्रांश्चप्रतिभोजयेत् ॥ प्रसादंभक्षये द्धत्तयानृत्यगीतादिकंचरेत् ॥ ३४ ॥ जनःस्वंस्वंग्रहंगच्छेत्सत्यनारायणंस्मर न् ॥ एवंकृतेमनुष्याणांवांछासिद्धिर्भवेद्भवम् ॥ ३५॥ बंधुसहित विप्रनको भोजन करावै तापीछे प्रसाद भक्षण करिकै गावनो बजावनो करै ॥ ३४ ॥ तब सब अपने घरको सिधावे और सत्यनारायणको स्मरण करते जाय ऐसे जो मनुष्य या व्रतको करैंगे तिनकी वांच्छा सिद्धि होयगी ॥ ३५॥

स. ना.

119911

विशेषकरिकै कलियुगमें यह उपाय छोटोसो है सो तुमसे कहा है अब और कहै है जाकरिकै पहले यह व्रत कीयो ताको इतिहास कहत हैं ॥ ३६॥ तब रूपा करिके भगवाननें ब्राह्मणको रूप धरिके प्रगट भये सो इतिहास ब्राह्मणसे भगवान् कहत है॥३७॥ काशीपुरीमें एक ब्राह्मण है दीनताकरिके विशेषतः कलियुगेलघूपायेनभूतले॥अथान्यत्सं प्रवक्ष्यामिकृतंयेनपुराद्विज॥३६ कृपयाब्राह्मणद्वाराप्रकटीकृतवान्स्वयम् ॥ इतिहासिममंवक्ष्येसंवादंहरिविप्रयोः ॥ ३७ ॥ काशीपुरीतिविरूयातातत्रासीद्राह्मणोवरः ॥ दीनोगृहाश्रमीनित्यंभि क्षुःपुत्रकलत्रवान् ॥ ३८॥ शतानंदइतिख्यातोविष्णुव्रतपरायणः॥ एकदाप थिभिक्षार्थंगच्छतस्तस्यश्रीपतिः॥३९॥ विनीतस्यातिशांतस्यसबभ्रवाक्षिगो चरः ॥ युद्धब्राह्मणवेषेणपप्रच्छब्राह्मणंहरिः ॥ ४०॥ गरीब गृहस्थी भिक्षाकर कुटुंबको पालन करे है ॥३८॥शतानंद ताको नाम है विष्णुके व्रतमें तत्पर है एक दिन भिक्षाके निमित्त पथ जो मार्ग तामें चलो जात भयो॥३९॥ तब नम्रता करिकैयुक्त शान्त ब्राह्मणको देखि वृद्ध ब्राह्मणको रूप धरिके भगवान् सन्मुख होत भये तब भगवान्वातै पूछत भये ॥ ४०॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

हे ब्राह्मण तुम कहा जाओगे कौन तुह्मारी वृत्ति है ॥ ४१ ॥ तब ब्राह्मण बोलत भयो कि महाराज भिक्षाकरीके हमारी आजीविका है भिक्षाकरिके कुटुंबकी पालना करे हैं ओर भिक्षा मागनेवास्ते धनियोंके द्वारपर जाये है ॥ ४२ ॥ तब भगवान् ब्राह्मण ते बोलत भये कि भिक्षावृत्ति सदाही

कयासीतिद्विजश्रेष्ठद्यत्तिकामेनकथ्यताम् ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणउवाच ॥ भिक्षाद्य तिरहंसोम्यकलत्रपुत्रहेतवे ॥ याचितुंधनिनांद्वारिव्रजामियत्रकुत्रचित् ॥ ४२ ॥ ॥ दृद्धव्राह्मणउवाच ॥ भिक्षाव्रतंसदागर्ह्यविशेषणकलोयुगे ॥ ममोपदेशतोवि प्रसत्यनारायणंभज ॥ ४३ ॥ दारिद्यशोकित्रविधसंतापहरणंहरेः ॥ चरणंश रणंयाहिमोक्षदंमलमोचनम् ॥ ४४ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

निदित है परंतु किलयुगमें विशेषकरिके निन्दनीय है इसकारण हे विप्र मेरे उपदेश करिकै सत्य-नारायणको भजिये ॥ ४३॥ कैसे हैं सत्यनारायण दरिद्र शोक और तीन प्रकारके संताप तिनके नाश करता है और मोक्षको देनहारे है ऐसे जो सत्यनारायण तिनकी तुम शरण जावो ॥ ४४॥॥॥ ॥१२॥

ऐसे जब ब्राह्मणकों द्याके घर भगवानने समझायो तब ऐसे ब्राह्मण फिर पूछत भयो कि सत्यनारा यण कौन है।। ४५॥ तब भगवान् बोले ब्राह्मणसे कि सत्यनाराणके अनेक रूप हैं प्रगट है सर्वव्यापी हैं निरंजन है सोई बाह्मणको रूप धारणकरिके तुह्मारे सम्मुख आवत भयो ॥ ४६॥ दुःखरूपी जो उद्धि समुद्र तामें डुबे जो मनुष्य तिनके उद्धार करिवेको भगवानके चरणारविंद जो नौकारूप हैं एवंसंबोधितोवित्रोहरिणाकरुणात्मना।। पुनःपत्रच्छवित्रोसोसत्यनारायणंविभुम् ॥४५॥ श्रीसत्यनारायणउवाच ॥ बहुरूपीसमुत्पन्नःसर्वव्यापीनिरंजनः॥ इदानीं विप्ररूपेणतवप्रत्यक्षमागतः ॥४६॥ दुःखाव्धिविनिमप्तानांतारणंशरणंहरेः॥ कु श्लाःशरणंयांतिनेतरेविषयात्मकाः ॥ ४७॥ आह्त्यपूजासंभारान्हितायजग तोद्विज ॥ अर्चयंस्तमनुध्यायन्त्वमेतत्प्रकटीकुरु ॥ ४८॥ तातें भगवानके चरणकी शरण तुम जावो जो भगवानकी शरण गये तिनकी कुशल है बिन भगवा नकी शरण गये कुशल नहीं है॥ ४७॥ पूजाकी सामग्री सब लायकरिकै जगतके कल्यानके अर्थ सत्यनारायणकी पूजा करो और याको प्रकट करो ॥ ४८ ॥

19211

ऐसे कहतो भयो ब्राह्मण देखतेही भगवानके रूपको कैसो रूप है मेघकीसी आभा सुंदर है चार भुजा तिनकी शंखचक्रगदापद्मित्रये भये॥४९॥ पीतांबरको धारण किये भये नवीन कमलसे हैं नेत्र जिनके सोभायमान है थोरहास्य वनमाला पहिरेहुए भ्रमरन किरके चुंबित हैं कमलसे चरण॥५०॥ तिनके वचन

इतिब्रुवंतंवित्रोसोददर्शपुरुषोत्तमम् ॥ जलदृश्यामलंचारुचतुर्बाहुंगदादिभिः ॥ ४९ ॥ पीतांबरंनवांभोजलोचनंस्मितशोभनम् ॥ वनमालामधुकरचंिवतांत्रि सरोरुहम् ॥ ५० ॥ निशाम्यपुलकांगोसोत्रेमपूर्णाश्रुलोचनः ॥ स्तुवनदृद्यावा चादंडवत्पतितोभ्रुवि ॥ ५१ ॥ शतानीकउवाच ॥ प्रणमामिजगन्नाथंजगत्कार णकारणम् ॥ अनाथनाथंशिवदंतापत्रयविमोचनम् ॥ ५२ ॥

होतभयो प्रसन्न सुनके मगन होके आखोंसे आंसू डारन लग्यो गद्भदवाणी सो स्तुतिको करतो पृथ्वीमें गिरत भयो ॥ ५१ ॥ हे जगत्के नाथ तुमकी नमस्कार है तुम जगत् कारण करता हो अनाथके नाथ हो और कल्याण देनहारे हो हे नाथ तुम तीन प्रकारके जो ताप है तिनके नाश करनहारे हो ॥५२॥

सत्यनारायणस्वामीकों नमस्कार है जगत्के कर्ता हो विश्वके पोषण कर्ता हो शुद्धसत्त्व हो कराल हो कालहो जगतका संहार करनेवाले हो मंगलमूर्ति हो तुमको नमस्कार है ॥५३॥ हम आज धन्य है हमारो जन्म आज धन्यहै कृतकृत्य भयो मनवाणी जिनके रूपको न जानसके सो तुम हमारे प्रत्यक्ष

नमःसत्यनारायणायास्यकर्त्रेनमःशुद्धसत्वायविश्वस्यभर्ते ॥ करालायकालात्मका यास्यहंत्रेनमस्तेजगन्मंगलायात्ममूर्ते ॥५३॥ धन्योस्म्यचकृतार्थोस्मिभवोद्यसफ लोमम ॥ वाब्बनोगोचरोयस्वंममत्रत्यक्षमागतः ॥ ५४ ॥ दृष्टःकिंवर्णयाम्यद्यन जानेकस्यवाफलम् ॥ कियाहीनस्यमंदस्यदेहोयंसफलीकृतः ॥ ५५ ॥ कार्किचनो हंभगवन्कपूजातेरमापते ॥ विधिनाकेनकृपयातदाज्ञापयमांविभो ॥ ५६ ॥

प्राप्त भये हो ॥ ५४ ॥ सो हम कहांतक वर्णन करें न जानेको न फलसे क्रियाहीन मंदभागी ताकी देह सो सफल करी ॥ ५५ ॥ कहां तो मैं दरिद्री और हे लक्ष्मीके नाथ कहा आपका पूजन सो महाराज कौनकी पूजा करें और कहाविधान है सो कृपाकरके कहो ॥ ५६ ॥ क्

॥१३॥

तब भगवान् कहत भये मीठीबाणीसे हे विप्रेंद्र मेरी पूजा करो मैं बहुत धनकी इच्छा नहीं करताहूं विशेषकरके प्रीतिभावसे प्रसन्न होता हूं ॥ ५७॥ अनायास द्रव्य मिले तो वा द्रव्यसें हमारी पूजा करै हम भक्तिकर माने हैं जैसे गजकौ ग्राहनै पकरो ताको भक्तिके वसहो संकटतें छुडायो और अजामिलको हरिस्तमाहमधुरंसस्मितंविश्वमोहनम् ॥ पूजायांममवित्रेंद्रधनंनापेक्ष्यतेबहु ॥ ॥ ५७ ॥ अनायासेनलभ्येतश्रद्धयातेनमांयज ॥ याहोगजोऽजामिलोवाभक्त्ये वोन्मुक्तसंकटाः ॥ ५८ ॥ विधानंश्रणुवित्रेंद्रमनसाकामयन्फलम् ॥ सम्यक्संभ्र तसंभारःपूजांकुर्याचथाविधि ॥ ५९ ॥ गोधूमचूर्णपादोध्वसेटकादिप्रमाणकम् ॥ दुग्धेनतावतायुक्तंघृतेनदार्करादिभिः ॥ ६०॥ गंधपुष्पादिभिश्चैववेदवादैर्मनो रमें: ॥ घ्रेपेदींपेर्भक्ष्यभोज्येविंभवेसतिविस्तरैः ॥ ६१ ॥

भी भक्तिसे उद्धार भयो ॥ ५८ ॥ अब याको विधान सुनकरिकै इच्छाकरिके पूजाकी सब सामग्री जैसें वरननकी तैसे पूजा करे ॥ ५९ ॥ गेहूको आटा सवासेर प्रमाण तामें दूध घृत रार्करादि मिलायवै॥६०॥ और चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकारकरिकै ऋतुफलवेदके शब्दनसहित पूजन करे ॥ ६१ ॥

स. ना. अरु मिष्टान्नपान श्रद्धासिहतमिक ते तत्पर होयकै ब्राह्मण भाइयों सिहत श्रद्धा करिकै॥ ६२ ॥ तुम क रिकै सहित मेरी कथाको परम आदरसे श्रवन करै तैसे राजाके तथा वैश्यकेइतिहास श्रवन करै॥६३॥ कथा सुनिकर नमस्कारकरे तब प्रसाद वांटै मान विचारको छोडकर लब्ध प्रसादको पालेवे ॥६४॥ कछु मृष्टान्नपानतांबुलैःपूजयेद्गक्तितत्परः ॥ ब्राह्मणैःस्वजनैश्चैववेष्टितःश्रद्धयान्वितः॥ ॥ ६२ ॥ त्वयासार्धममकथांश्रुणुयात्परमाद्रात् ॥ इतिहासंतदाराज्ञोवणिजश्र मनोरमम् ॥ ६३ ॥ कथांतेत्रणमेद्रक्यात्रसादंविभजेत्ततः ॥ लब्धात्रसादंभुं जीतमानयन्नविचारयन् ॥ ६४ ॥ द्रव्यादिभिनमेत्रीतिर्भक्तयाकेवलयायथा ॥ विधिनानेनविप्रेंद्रपूजयिष्यंतियेनराः ॥६५॥ पुत्रपौत्रसमायुक्ताभुक्ताभोगान्य थेप्सितान् ॥ अंतेसान्निध्यमासाद्यमोदंतेतेमयासह ॥ ६६ ॥ द्रव्य सो हमारी प्रीति नहीं है हमतो भक्तके बस हैं सो या विधानकरिके हमारा पूजन करै याही मैं प्रसन्न

होय है ॥ ६५ ॥ सो पुत्रपीत्रादिकरकै युक्त या लोकमें सुख परलोकमें आनंद करोगे अरु जब

119811

मृत्यु होयगी तब मोसमीप मेरे लोकमें कीडाकरैगो ॥ ६६ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

जा कामनाकरिकै व्रतको करेगो सोई कामना सिन्द होयगी ऐसा कहके भगवान् अंतर्ध्यान होतभ ये और सतानंद प्रसन्न भये॥ ६७॥ तब तौ सतानंद जो है सो नमस्कार करिके बोले कीं जो आजमैं भि क्षाकर लाऊं जो द्रव्य मिलै ता द्रव्यसो भगवानकी पूजा करोंगो ॥ ६८ ॥ यह निश्चिय अपने मनमैं करकै यंयंकामयतेकामंत्राप्न्यात्तंममार्चनात् ॥ इत्युक्त्वांतर्द्धेविष्णुर्वित्रोपिहृष्टमानसः ॥ ६७॥ प्रणम्यागायथाभीष्टंमनसाकोतुकाकुलः ॥ अयाहंपूजियप्यामिईश्व रंलब्धिभिक्षया ॥ ६८॥ इतिनिश्चित्यमनसाभिक्षार्थीनगरंगतः ॥ विनादेहीति वचनंछब्धवान्विपुछंधनम् ॥ ६९ ॥ कोतुकाविष्टमनसाजगामनिजमंदिरम् ॥ वतांतंसर्वमाचस्योबाह्मणींसान्वमोदत ॥ ७० ॥ साद्रंद्रव्यसंभारमानयद्वर्त्रा ज्ञया।। आह्रयबंधुमित्राणितथासानिध्यवर्तिनः।। ७१॥ भिक्षाकेअर्थ नगरमें जातभयो वा दिवस याको विनामागे बहुत धन मिल्यो ॥ ६९ ॥ तब कौतुक देखिकै अपने घरको आवतभयो येही वृत्तांत ब्राह्मणीसे कहतभयो ॥ ७० ॥ तब पतिकी आज्ञा पा यकै वा पूजनकी सामग्री लावतभई बंधु मित्र परोसी तिनसहित सबको बुलावतभई॥ ७१॥

सबको बुलायकरके सत्यनारायणस्वामी तिनकी पूजा करतभयो तब तौ सत्यनारायण बहुत प्रसन्न भयो ॥ ७२ ॥ फिर तो प्रसन्न होतभयो कथाके अंतमें भगवान् बोलतभये तुझारी जो इच्छा होय सोई वर मांगो तुमने भक्ति बहुत करी हम प्रसन्नभये ॥ ७३ ॥ तब सतानंद बोले महाराज हमको रथ सत्यनारायणंदेवमयजत्स्वगणादृतः ॥ भक्तयातुतोषभगवान्सत्यनारायणःस्वय म् ॥ ७२॥ कामंदित्सुःप्रादुरासीत्कथांतेभक्तवत्सलः ॥ वत्रेविप्रोभिलिषतिम हामुत्रसुखप्रदम् ॥ भक्तिंपरांभगवतितथातत्संगिसंगिनाम् ॥ ७३ ॥ शतानंद उवाच ॥ रथंकुंजरंमंजुलंमंदिरंचहयंचारुचामीकरालंकृतंच ॥ धनंदासदासीगणं गांमहीं चलुलायीं सद्ग्धां हरेदेहिदास्यम् ॥ ७४॥ तथास्त्वितहरिः प्राहततश्चां तर्द्धेविभुः ॥ विप्रोपिकृतकृत्योभूत्सर्वेठोकाविसिस्मिरे ॥ ७५॥ दो घोडा दो हाथी दो सुंदर सुवर्णको गहनो धन दासदासी पृथ्वी गौ दूध हे भगवन् आपनी सेव काई देउ ॥ ७४ ॥ तब भगवान् यह बोले तथास्तु ऐसीही होयगी बहुत करके यह कहकै भग वान् अंतर्धानहुए तब सतानंद कृतकृत्य होतभये तब सब विस्मय करतभये ॥ ७५ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

फिर सतानंद पृथ्वीमें गिरके नमस्कार करतभयो आदरसहित प्रसाद लेतभयो ता उपरांत सब मनुष्य धन्यधन्य कहत भये अपने गृह आश्रमको जातभये ॥ ७६ ॥ तब याको प्रचार विशेष होत भयो सत्यनारायणस्वामी कैसे हैं और उनकी कथा कैसी है भुक्तिमुक्तिके देनहारी पाप दूर करन हारी है ॥ ७७ ॥ इति सत्यनारायणकथा भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ प्रणम्यभुविकायेनप्रसादंचादुराद्रात् ॥ स्वंस्वंधामसमाजग्मुर्धन्यधन्येतिवादि नः ॥७६॥ प्रचचारततोलोकेसत्यनारायणार्चनम् ॥ कामसिद्धिप्रदंभुक्तिमुक्तिदं कलुषापहम् ॥७७॥ ॥ इतिश्रीइतिहाससमुच्चयेसत्यनारायणकथायांशतानंद विष्णुसंवादेत्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ॥ सूतउवाच ॥ ॥ अथेतिहासंश्रणुतयथाभि ह्याःकृतार्थिनः ॥ विचरंतिवनेनित्यंनिषादाःकाष्ठवाहकाः ॥ १ ॥ वनात्काष्ठानिवि केतुंपुरींकाशींययुःकचित्॥ एकस्तृष्णाकुलोयातोविष्णुदासस्यमंदिरम्॥ २॥ सूतजी कहते हैं हे ऋषियो और इतिहास सुनो जैसे भिछ कृतार्थ भये ताकों कहत हैं जैसे काष्ठके बेचनहारे निपाद वनमें फिरे हैं ॥ १ ॥ सो वो बनसें काष्ठ बेचनेके अर्थ काशीमें आवत भये तिन में एकको बहुत प्यास लगी सो जल पीवनेको विष्णुदासके आश्रममें जातभये ॥ २ ॥

स. ना. विषा विषा विषा विषा विषा विषा विषि पूर्वक भगवानकी पूजा करे है तब याने जल पीके बडो

119811

विचारके देख्यो तब तो कछ नहीं हो अब धन कौन यत करके पायो ये विचारके नमस्कार दंडवत दृद्रीविपुलेश्वर्यसेवमानंद्विजंहरिम् ॥ जलंपीत्वाविस्मितोभूद्विश्वकस्यकृतोधन म् ॥३॥ योद्दष्टोकिंचनोविप्रोद्दरयतेचमहाधनः ॥ इतिपप्रच्छभूदेवंप्रणम्यप्रांज लिर्मुदा ॥ ४॥ ऐश्वर्यतेकुतोब्रह्मन्दुर्गतिस्तेकुतोगता ॥ आज्ञापयमहाबाहोश्रो तुमिच्छामितत्त्वतः ॥ ५॥ शतानंद्उवाच ॥ सत्यनारायणस्यांगसेवयाकिनल भ्यते ॥ निकंचित्सुखमाप्रोतिविनातस्यानुकंपया॥ ६॥ ॥ ॥

आश्चर्य मानो अपने मनमो कहतभयो कहा की या भिक्षुकके बहुत धन कहांते आयो ॥ ३॥ तब निषाद

करतभयो ॥ ४ ॥ यह धन तुमारे कहांतें आयो दिरद्र कहां गयो सो तुम कही हमारी सुनवेकी इच्छा है ॥ ५ ॥ तब सतानंद कहत भये हे निषाद सत्यनारायणकी सेवा करिके कहा नहीं प्राप्त होय है उनकी कृपा बिन कुछ सुखनहीं प्राप्त होय है सो मेरेउपर सत्यनारायणकी कृपा है ताते यह धन मिलो है ॥६॥

ए वचन सुनके निषाद बोलतभये हे सतानंद सत्यनारायणकी पूजाको कहा माहात्म्य हैं कौन विधा न है अरु कहा सामग्री है सो कहो॥ ७॥ तुम साधुहो समचित्तहो गुप्तमित राखौ दुःखित जो मनुष्य तिनके दुःख दूर करौ ॥ ८ ॥ जब निषादनै ऐसी पूछी सतानंदसैं विधिपूर्वक इतिहास कहो तब सतानं निषाद्उवाच॥ अहोकिमितिमाहात्म्यंसत्यनारायणार्चनम्॥ विधानंसोपचारंच उपदेष्ट्रंतमहीस ॥ ७॥ साधूनांसमचित्तानामुपकारवतांसताम्॥ नगोप्यंविद्यते किंचिदार्तानामार्तिनाशनम् ॥ ८॥ इतिप्रष्टोविधिवकुमितिहासमथाब्रवीत्॥ शतानंदउवाच ॥ राजासीदार्मिकःकश्चित्केदारमणिपूरके॥९॥ चंद्रचुडइतिरूया तःत्रजापालनतत्परः ॥ शांतोमधुरवाग्धीरोनारायणपरायणः ॥ १०॥ ममाश्रमं समायातः सत्यनारायणार्चने ॥ विधानंश्रोतुकामोसौमामाहसाद्रंवचः ॥ ११ ॥ द वासे कहतभये एक राजां हो केदारमणिपूर नगरमें बडी धर्मात्मा है ॥ ९ ॥ चंद्रचूडवाको नाम है प्रजाके पालनमें तत्पर है शांत है स्वभावताको मीठी बाणी है बड़ो पराक्रमी है भगवानकी सेवामें तत्पर है॥ १०॥ सो चंद्रचूडराजा मेरे आश्रममें आवतभयो नारायणकी पूजाकेअर्थ वासे जो विधान कहासो सुनौ ॥ ११॥ स. ना.

119011

देवताके मंदीरमें तथा नदीके तीर मंडल बनाय ताके मध्य पूजन करे जैसे कही तैसे ॥ १३ ॥ सं मयायत्कथितंतस्मैतन्निबोधनिषाद्ज ॥ संकल्प्यमनसाकामंनिष्कामोवाजनःशु भम् ॥ १२ ॥ पूजासंभारमादायकृतनित्योचितिकयः ॥ देवालयेस्थंडिलेवामध्ये पूजांसमाचरेत् ॥ १३ ॥ सायंकालेशिलांस्थाप्यपूर्णकुंभेकुलागतम् ॥ स्वाचार्य स्वगणंचेवसमाह्यसुहजनान् ॥ १४॥ गोधूमचूर्णपादोध्वप्रस्थकादिप्रमाणक म् ॥ दुग्धेनैतावतायुक्तंघृतखंडसमन्वितम् ॥ १५ ॥ पायसापूपसंयावद्धिक्षीर मथाहरेत् ॥ उच्चावचैःफलैःपुष्पैर्धपैर्दापैर्मनोरमैः ॥ १६॥

संकल्पकरके कामना विचारतमयो तथा निष्काम करिके ॥ १२ ॥ पूजाकी सामग्री लायकै

ध्याके समय एक घट जलसें भरके वाके ऊपर शालिग्रामशिला स्थापन करे और अपने भाईबंधूको बुलायके ॥ १४ ॥ गेहूंको आटा सवासेर आदिप्रमाणतामें दुग्ध अरु शकरा घृत आदि सब मिलावे ॥ १५ ॥ खीर पूवा कसार दही ये बनायके दूध अच्छे सुंदर फल धूप दीप ताकरिके पूजन करे ॥१६॥

119911

परम भक्तिसहित अनेक प्रकारकी सामग्रीसहित विभव हुवा पूजन करे भगवान् द्रव्यसों नहीं प्रसन्न है केवल भक्तिसे प्रसन्न है ॥ १७ ॥ भगवान् परिपूर्ण है भक्तके वश हैं जैसे दुर्योधनकी सेवा लागकै पूजाको छोडकै विदुरके आश्रममें बासिकयो ॥ १८ ॥ साग जो है ताको भोजन कियो और सुदामाके पूजयेत्परयाभक्तयाविभवेसितविस्तरैः ॥ नतुष्येद्रव्यसंभारेभक्तयाकवलयायथा ॥ १७॥ भगवान्परितःपूर्णोनमानं रणुतेकचित् ॥ दुर्योधनकृतांत्यक्त्वाराज पूजांजनार्द्नः ॥ १८ ॥ विदुरस्याश्रमेवासमातिथ्यंजगृहेविभुः ॥ श्रीदाम्नस्तंड लकणान्जग्ध्वामर्त्यसुदुर्लभाः ॥ १९ ॥ संपदोदाद्वरित्रीत्याभक्तिमात्रमपेक्ष ते॥ गृधोगजोवणिग्व्याधोहनूमान्सविभीषणः ॥२०॥ येन्येपापात्मनोदैत्याद त्रकायाधवादयः॥ नारायणांतिकंत्राप्तामोदंतेचापियद्वशाः॥२१॥

तंदुलभोग लगाये मनुष्यके अति दुर्लभ संपदा देतभये ॥ १९॥ भगवान् संपदासे नहीं प्रसन्न है केवल भक्तिसे प्रसन्न है ॥ २०॥ जैसे गीध गज गणिका अजामिल व्याध हनूमान् बिभीषण और जो पापी दैस भगवान्की शरण आये वे सब आजतक आनंद भोगते हैं और भगवानके वशमें स्थित है ॥ २१॥

स. ना. 🖟 ऐसें सुनके राजाने भी पूजन करी सब सामग्री इकठौरीकरके पूजन करतभये ऐसे निषाद तुम प्रीतिसहित सत्यनारायणस्वामीकी पूजाकरो ॥ २२ ॥ या लोकके विषे सुखभोग करेंगे और जब मृत्यु होयगी तब भगवान्के निकट प्राप्त होयगे यह सुनके निषाद कृतकृत्य भयो सतानंदको नमस्कार करके जातभयो ॥ २३ ॥ अपने स्वाधीनतासे साथीनकेपास आयकै सत्यनारायणकी प्र इतिश्र्त्वानरपतिःपूजासंभारमाद्रात् ॥ निषाद्त्वमपित्रीत्यासत्यनारायणंभज ॥ २२ ॥ इहसर्वसुखंत्राप्यचांतेसानिध्यमात्रुयात् ॥ कृतकृत्योनिषादोभ्रत्प्रणम्य द्विजपुंगवम् ॥ २३ ॥ सगवास्वगणान्त्राहमाहात्म्यंहरिसेवने॥ तेहप्रमनसःसर्वे समयंचक्रराहताः ॥ २४ ॥ सत्यनारायणःपूज्यःकाष्ठलाभेनयावता ॥ इतिनिश्चि त्यमनसाकीत्वाकाष्ठानिलेभिरे ॥ २५॥ चतुर्ग्रणंधनंहष्टाःस्वंस्वंभवनमाययुः॥ मुदास्त्रीभ्यःसमाचरुयुर्र्दतांतंसर्वमादितः ॥ २६॥

जाको माहात्म्य कहतभयो सब सुनकै प्रसन्नभये यह बिचार करतभये ॥ २४ ॥ सत्यनारायण की पूजा करें यह निश्चय करिकी जो द्रव्य या काष्ठको मिलेगो तासौ हम पूजन करेंगे ॥ २५ ॥ वादिन चौरानो द्रव्यमिलो ता द्रव्यसों घरआये अपनी स्त्रीयोंसे सारो वृत्तांत कह्यो ॥ २६॥

वाकी स्त्री मुनके प्रसन्न भई और पतियोंकी आज्ञा पायके पूजाकी सब सामग्री लावत भई जैसें कही तैसें ॥ २७ ॥ ताके अनंतर अपने गण तिन सिहत पूजन करत भये और कथाके अंतमें भक्तिकर नमस्कार करत भये याके पाप सब नाशको प्राप्त भये ॥ २८ ॥ अपनी जात वा पराई जात हो ताःश्रुलाहृष्टमनसःपूजासंभारमाद्रात् ॥ पतीनामाज्ञयाचकुर्यथाश्रुतविधानतः ॥ २७ ॥ ततोमिलिलास्वगणेःपूजांचकुर्यथोचिताम् ॥ कथावसानेतेभक्तयाप्रणे मुर्गतपातकाः ॥२८॥ स्वजातिभ्यःपरेभ्यश्र्यप्रसादंव्यभजंस्तदा ॥ पूजाप्रभावतो

भिल्लाः पुत्रदारादिभिर्युताः ॥२९॥ भुक्त्वाभोगान्यथेष्टंतेवेष्णवंधामलेभिरे॥३०॥ इतिश्रीइतिहाससमुच्चयेसत्यनारा० शतानंदिनषादसंवादेद्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

भगवानके प्रसादमें विचार न करें पूजाके प्रभावतें भिछ धनपुत्र करिकै युक्त होते भये ॥ २९ ॥ और मन माने भोग भोगिके वे सब वैष्णव धामको प्राप्त होत भये ॥ ३० ॥ इति श्रीसत्यनारायण कथाभाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

स.ना.

119911

अब सूतजी सौनकादिक ऋषिनसों इतिहास कहत हैं ताको वर्णन करें जैसे राजाके उपदेशतें साधु ऋतार्थ भयो ताकों कहत हैं तुम श्रवण करों ॥ १॥ सणिपूरपतिराजा चंद्रचूड वडो यशस्वी सभा सहित सत्यना-रायणको पूजन करे हो ॥ २॥ यातें अनंतर रत्नपूरको निवासी वणिक लक्षपित व्यापारके अर्थ नौका भर सूतउवाच ॥ अथातोवर्णयिष्यामिगाथांसाधूपचारिताम् ॥ साधुर्यथाकृतार्थोभ्र त्रृपोपदेशतोवणिक् ॥१॥ मणिपूरपतीराजाचंद्रचूडोमहायशाः ॥ सहप्रजामिरा नर्चसत्यनारायणंविभुम् ॥ २ ॥ अथरत्नपुरस्थायीसाधुर्ठक्षपतिर्वणिक् ॥ धने रापूर्यतरणीःसमागच्छन्नदीतटे ॥ ३ ॥ दद्शमंडपंतत्रनानादेशनिवासिभिः ॥ मणिसकाविरचितैर्वितानैःसमलंकृतम् ॥ ४॥ वेदवादांश्वशुश्रावगीतवादित्रसं युतान् ॥ रम्यंस्थानंसमालोक्यकर्णधारंसमादिशत् ॥ ५॥ नदीके तटपर जात भयो॥ ३॥ बहुतसे नगर रत्नरूपिको देखत भयो फिर राजाके नगरमैं आवत भयो तहा कहा देखत भयो कि राजा सभासहित मणिमोतिनके चंदोवा बनाय और नानाप्रकारके आभूषणसहित वेदके शब्दनको सुनि रह्यो है॥४॥ अरु गीत गाय बजाय रहेहैं सुंदर स्थानको देखके साधूने नौका चलाने वालेके वटको हुकुम दिया ॥ ५ ॥

119911

कि यहांही विश्राम करिके यह कौतुक देखत भयो ॥६॥ तब नौकासे उतरके मळ्ळीळा देखत भयो कर्णधारके अनुगामी बीर कर रहे हैं ॥ ७ ॥ सो उतरिकै यज्ञस्थानको देखिकै आदरसहित पूछत

विश्रामयात्रतरणिरिदंपश्यामिकौतुकम् ॥ भर्त्रादिष्टस्तथाचक्रेकण्धारःससत्वर् म् ॥६॥ तरणीभ्यःसमुत्तीर्यमङ्कलोलाविलासिनः ॥ कर्णधारानुगावीरायुयुधुर्म ङ्कलीलया ॥ ७॥ स्वयमुत्तीर्यसामात्योलोकान्पप्रच्छसाद्रम् ॥ यज्ञस्थानंसमा लोक्यप्रश्रस्तांमुद्माययौ ॥ ८॥ किमन्नक्रियतेसभ्याभवद्गिलोकपूजितेः ॥ सभ्याउचःत्रमुदिताराज्ञालोकानुकंपिना ॥ ९॥ पूज्यतेबंधुभिःसार्धसत्यनाराय णोविभुः ॥ त्वमप्यत्रक्षणंतिष्ठसत्यनारायणार्चने ॥ १०॥ ॥ ॥

भयो ॥ ८ ॥ या स्थानमें सभा कहा करे हैं और कौन पूजन करो हो तब सभाके मनुष्य बोलत भये सत्यनारायणको पूजन करे हैं ॥ ९ ॥ भैया बंधुसहित राजा पूजन करे हैं तुमभी इच्छामात्र बैठो प्रसादको भोजन करो ॥ ९० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

अोर कथाको श्रवण करो यह उनका वचन सुन उत्सुकचित्त होय फिरि पूछत भयो याको कहा फल है कौन विधान है॥ ११॥ तब तो सभाके मनुष्य कहत भये विस्तारपूर्वक तुमसे हम कहत हैं सो तुम सुनो ॥ १२॥ निर्धनको धन प्राप्त होय जाके संतान न होय ताके संतान होय जाको राज्य छूटै ताको राज्य मिलै अंधको नेत्र कथांश्रुत्वाविधानं चप्रसादंभुंक्ष्वसाद्रम्॥इतिश्रुत्वावचस्तेषांसाधुरुत्सुकमानसः पुनःपत्रच्छकरणेफलंकिंकोविधिस्तथा ॥११॥ सभ्याऊचुः ॥ नारायणार्चनेवकुंफ लंनालंचतुर्मुखः ॥ शृणुसंक्षेपतोह्येतत्कथयामस्तवायतः ॥१२॥ निर्धनोपिधना ढ्यःस्यादपुत्रःपुत्रवान्भवेत् ॥ अष्टराज्योलभेद्राज्यमंधोपिस्यात्सुलोचनः ॥१३॥ मुच्यतेवंधनाददोनिर्भयः स्याद्रयातुरः ॥ मनसाकामयेच च छ भेतत्तद्रचनात ॥ १४ ॥ विधानंतुततःश्रुत्वाचैठंबध्वागठेसकृत् ॥ दंडवत्र्रणिपत्याहकामं स्वंसन्यवेदयत् ॥ १५॥ मिले हैं निश्चय करिके ॥ १३॥ कैदी कैदसे छूट जाय जाको भय होय ताको भय छूट जाय जो जो कामना करिके करे सो प्राप्ति होय॥ १ ४॥ ता विधानको सुनकै दंडवत करत भयो सभाके आगे कहत भयो ॥ १५॥

西。

113011

हे भगवन् मेरे संतान नहीं है तातें यह ऐश्वर्य धन वृथा है सो तुह्मारे प्रसादतें पुत्र वा कन्या मोकों प्राप्ति होय ॥ १६ ॥ कांचनकी पताका बनायके हे कृपानिधि तुझारी पूजा करोंगो संपूर्ण सभाके आगे कहत भयो मेरी कार्यसिद्धि होय तब पूजा करों ॥ १७॥ तब सभा प्रत्युत्तर देत अनपत्योस्मिभगवन्त्रथैश्वर्योत्रथाधनः ॥ पुत्रंवायदिवाकन्यांलभेयंत्वत्त्रसाद्तः ॥ १६॥ पताकांकांचनींकृत्वापूजियप्येकृपानिधिम्॥ सभ्याःसर्वेनुमोदंतांकाम नासिद्धिरस्तुमे ॥ १७॥ सभ्याः प्रत्युत्तरंद्युरेवमस्त्वितसाद्रम् ॥ हरिंप्रणम्य सभ्यांश्चत्रसादंभुक्तवांस्ततः ॥ १८ ॥ जगामस्वालयंसाधुर्मनसाचितयन्हरि म् ॥ स्वगृहानागतेतस्मिन्नार्योमंगलपाणयः॥ १९॥ मंगलानिविचित्राणियथो चितमकुर्वत ॥ विश्रांतःस्वृपुरेसाधुस्तदापरमकौतुकी ॥ २० ॥ भई तथास्तु ऐसेही होगी तब भगवानको नमस्कार करिकै सभासहित प्रसाद पायो ॥ १८॥ अपने घरको आवत भयो भगवानको स्मरण करतो भयो ॥ १९॥ तब नानाप्रकारके मंगल स्त्री करत भई घरमें आयकै कौतुक मानत भयो ॥ २० ॥

याकी स्त्री लीलावती जो है सो गर्भ धारत भई ॥ २१ ॥ तब जाके कमलसे नेत्र सुरूपवती ऐसी कन्या उत्पन्न होत भई तब साधु बहुत प्रसन्न भयो अरु बहुत धन सबको देत भयो ॥ २२ ॥ और वेदके जो वक्ता पंडित ब्राह्मणको बुलायके मंगल करत भयो वाकी जन्मपत्री लिखी और ऋतुस्नातासतीलीलावतीपर्यचरत्पतिम् ॥ गर्भधृतवतीसाध्वीसमयसुषुवेतुसा ॥ २१ ॥ कन्यांकमलपत्राक्षींबांधवामोदकारिणीम् ॥ साधुःपरांमुदंलेभेविततार धनंबहु ॥ २२ ॥ वित्रानाहूयदैवज्ञान्कारयामासमंगलम् ॥ लेखयित्वाजन्मपत्रं नामाचकेकलावतीम् ॥ २३ ॥ कलानिधिकलेवासीवरधेसाकलावती ॥ त्रीढां कालेनतां हृष्ट्वाविवाहार्थमचितयत् ॥ २४॥ नगरेकांचनपुरेतत्रशंखपतिर्वणिक्॥ कुलीनोरूपसंपन्नःशीलोदार्यग्रणान्वितः॥ २५॥ कलावती ताको नाम धरत भयो ॥ २३ ॥ सो कलावती चंद्रमाकी कला जैसे बढत भई तब ब-हुत कालवीते सामर्थ्यवान् होत भई तब विवाहकी चिंता करत भयो ॥ २४ ॥ कांचनपुर नाम एक नगर तामैं शंखपितनाम बनिया बहुत कुलीन रूपवान् शीलवंत गुण करिके सहित ॥ २५ ॥

क

॥२ १॥

ताके शुभलम देखके वाको वरण करत भया बहुत प्रकार मंगलसहित अम्रीके निकट करतो भ-यो ॥२६॥ और वेदके शब्द नवाजासहित कन्याको देत भयो अरु मणि मोती मूंगा वस्त्र गहने इत्या-दि अनेक देत भयो॥ २७॥ और तब साधु बहुत प्रसन्न होय करके गाने बजाने हारोकों ब्राह्मणोंसहि-

वरयामासतंसाधुर्दुहितुःसहशंवरम् ॥ शुभेलश्चेबहुविधेर्मगलैरिश्नसिन्नधो॥२६॥ वेदवादित्रनिनदेर्दुदेशकन्यांयथाविधि ॥ मणिमुक्ताप्रवालानिवसनंभूषणानिच ॥ २७॥ महामोदमनाःसाधुर्योतकंप्रददेशबहु ॥ प्रेम्णानिवासयामासस्वांतेजा मातरंततः॥ २८॥ तंमेनेपुत्रवत्साधुःसचतंपित्वत्सुधीः॥ भूयस्यतीतकालेपि सत्यनारायणार्चनम्॥ २९॥ ॥ ॥

त सबको द्रव्य देत भयो ॥२८॥ और वा जामाताको वह साधु पुत्रके समान मानत भयो और जामाता भी वा साधुकों पिताके समान मानत भयो बहुत काल व्यतीत होनेपरभी धनके गर्वसे सत्यनारायणकी पूजा विनाकियेही धनकी बुद्धिकरनेकी इच्छासे जामाताकों साथ लेकर व्यापारके लिये गयो ॥ २९॥ स. ना.

॥२२॥

॥ ३० ॥ इति सत्यनारायणकथायां तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ तब पूजाको भूलके जमाईसहित वनिजको चलो॥ १॥ साधु नर्मदानदीके तीर एक नगरमैं निवास ले करिके वेचनेको प्रारंभ कियो वहां बहुत काल रहत भयो॥ २॥ मनवाणी करकै कियो जो संकल्प ऐसी सत्यनारायणकी पूजाको अकृत्वाधनवृद्धीच्छूर्धनगर्वेणमोहितः ॥ जामात्रासहितःसाधुर्वाणिज्यार्थययोपु नः ॥ ३० ॥ इति इतिहाससमुच्चयेसत्यनारायणकथायांसाधुवैर्याख्यानंनामतः तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ सृतउवाच ॥ ॥ अथसाधुःसमादायमणीन्द्रं गतोहिसः ॥ देशाहेशांतरंगच्छन्ददर्शसुमनोहरम् ॥ १ ॥ नगरंनर्मदातीरेतत्र वासंचकारसः ॥ कुर्वन् क्रयंविक्रयंचरत्नानां हिकदापिन ॥ २॥ कर्मणामनसावा चाऽकृतवान्हरिसेवनम् ॥ तेनकर्मविपाकेनतापमापचिराद्वणिक् ॥३॥एकस्मिन् दिवसेराज्ञोगृहेरात्रौतमोद्यते ॥ ज्ञात्वानिद्रागतान्सर्वान्हतंचौरेर्महाधनम् ॥४॥ नहीं करी ताके विक्षेपसे इनको बिपत्ति भई ॥ ३ ॥ एकदिन राजाके घरमें चोर आये सब मनु-ष्यको सोवत देखकै बहुत द्रव्य चुराय लेगये॥ ४॥

मोतिनकी माला अनेक प्रकारकी चंद्रमाकीसीकांती जिनकी मणिलगी तिनमें ऐसे गहने सब ले गये॥ ५॥ तब प्रभात राजा उठिके नित्यकर्मकर सभामे बैठत भयो चौकीदार पहरुवानको बुलावत भये ॥ ६ ॥ तब तहां धनाध्यक्ष आवत भये अरु कहत भयो ॥ ७ ॥ महाराज तुम सुनो मुक्तामालाबहुविधानीतावैचंद्रसुप्रभाः॥ मणिरत्नादिवैकाममलंकारादिभ्रषणम् ॥ ५॥ सद्वस्तुजातंराज्ञश्चग्रहीत्वास्वालयंययुः॥ त्रभातेबोधितोराजासृतमाग धबंदिभिः ॥ ६ ॥ प्रातःकृत्यंसमाप्याथसद्सिप्राविशचसः ॥ ततस्तत्रसमाया तः किंकरोधनपालकः ॥ ७॥ उवाचचतदावाक्यंभोःशृणुष्वधरापते ॥ चौरस्त वहतंरत्नादिकंसर्वमहाधनम् ॥ ८॥ इतिविज्ञापितोराजािकंकराधिपमुक्तवान् ॥ शीघ्रंयाहित्रगृह्याथ्चौरंसधनमाहर॥ ९॥

रत्नपूरमें चोर आवत भये संपूर्ण द्रव्य चुरायके लेगये ॥ ८ ॥ ऐसे राजा किंकरनसों विचार करके कहत भयो कि तुम जाओ चोरनको पकडलाओ ॥ ९ ॥

॥२३॥

स. ना. जो तुम न लाओगे तौ तुमको मरवाडालूंगा ऐसे दूतनसी कहत भयो तब दूत राजाके बचन सुनकै चलत भये ॥ १० ॥ तब दूत चलके विचारत भये धन न प्राप्त होय न चोर मिलें यह विचारके विलाप करत भये ॥ ११ ॥ तब दूतनको सिर्दार वानै कह्यो राजा हमारे गणनकौ मरवा नोचेद्वनिष्येसगणमितिदृतंसमादिशत् ॥ इतिवाक्यंसमाकर्ण्यशज्ञोदृताव्ययुंक सः ॥ १०॥ धनंकुत्रापिनप्रापुर्नचौरंराजिककराः ॥ तदाचव्यलपन्सर्वचौरान्वेष णतत्पराः ॥ ११ ॥ हंतास्मान्सगणान्राजािकंकुर्मःस्यात्कृतःसुखम् ॥ इत्येवंवि लपंतस्तेविचेरुर्निशिकिंकराः ॥ १२ ॥ आपणेदद्शुःसाधुंधनवंतंविदेशिनम्॥ऊ चःपरस्परंहशमहद्स्यकृतोधनम् ॥ १३ ॥ मुक्ताहाराराजकीयाभांतिचास्यगळे स्थिताः ॥ चोरोयमितिनिश्चित्यववंधुस्तंस्वरक्षणात् ॥ १४ ॥ डालैगो तो अब हमको सुख कहां यह विचार करते रात्री व्यतीतकरि प्रभात होत चलत भये ॥ १२ ॥ विलाप करते चले जाते हैं इतनेमें एक बनियां ताके पास अति धन देख्यो ॥ १३ ॥ गलेमें मोतिनकी माला पड़ी है अपनी रक्षाके अर्थ तिनको बांधत भये ॥ १८ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

सब धन सहित उन दोनोंको राजाके सन्मुख लाये सत्यनारयणके कोपसे राजाभी विचार न करत भयौ॥ १५॥ उनको धन अपने खजानेमैं धरत भयो और उनके लोहेकी बेरी पावनमैं और गलेमैं तौक डारत भयो ॥ १६ ॥ १७ ॥ ऐसे दोनोंकी दशा भई तब विलाप करत भये बार बार हा ता-सधनंसहजामात्रान्पांतिकसुपानयन् ॥ प्रतिकूछेहरौतस्मिन्राज्ञापिनविचारि तम् ॥ १५॥ धनागारेधनंनीत्वाबध्नीतौतौसुदुर्मदौ ॥ कारागारेळोहमयैःशृंखळै र्गलपाद्योः ॥ १६ ॥ इतिराजाज्ञयाद्तास्तथाचकुर्निवंधनम् ॥ जामात्रासिह तःसाधुर्विठलापभ्रशंमुहः ॥ १७॥ हापुत्रताततातेतिजामातःकगतंधनम् ॥ कस्थिताचसतीभार्यापर्यधातुर्विपर्ययम्॥ १८॥ निर्द्येनविधात्रावाहेतुशून्ये नछद्मना ॥ निमम्रोदुःखजलधोकोवारक्षतिसंकटात् ॥ १९॥ त हा तात ऐसे साधू जमाईअगाडी धुनि करत भयो हमारी सती जो भार्या जाने कहां होगी देखो विधाताकी उलटी रीति है ॥ १८ ॥ देखो विधाता निर्देशीने हमारो घर शून्यकर दियो यह कहके दुःखरूपी समुद्रमें डूबत भयोहु यह कब संकट दूर होयगा ॥ १९॥

118811

मैने अनेक प्रकारसे विधाताको पूर्वजन्ममें कोपित कियो है न जाने कोन कर्मके योगसे हमारी यह गति भई है ऐसे कहत भये ॥ २० ॥ तब ससुरजमाई दोनों विलाप करत भये देखो भगवा-नकी कुदृष्टिसें हमको सब धन जात भयो।। २१।। या धनको चोर लेगये इनकी स्त्री बहुत दुःखी मयाबहुतरंधातुर्वित्रियंवापुराकृतम् ॥ कर्मणश्चविपाकोयंनजानेकस्यवाफलम् ॥ २०॥ समाः श्रश्रजामात्रोद्दविवस्विषादिनोः ॥ त्रतिकूलेहरौतस्यधनंयच ग्रहेस्थितम् ॥ २९ ॥ हतंतच्चावनीपालैश्चोरैर्भार्यापिदुः खिता ॥ अथसाध्वीसह स्ताभर्तःकल्याणमिच्छती ॥२२॥ वासोलंकरणादीनिविक्रीयबुभुजेकिल ॥ यदा नासीद्रहेकिंचित्तदासाकाष्टमाहरत् ॥२३॥ अथैकस्मिन्दिनेकन्याभोजनाच्छाद नंविना ॥ गत्वावित्रग्रहेपश्यत्सत्यनारायणार्चनम् ॥ २४॥

भई याते अनंतर दोनो माबेटी विचार करत भई ॥ २२॥ तापीछे वस्त्र आभूषण बच्यौ ताको बेचकरिके भोजन करत भई अरु बहुत खेदको प्राप्त होत भई ॥ २३॥ तातेपरे एक दिवस सा-धुकी कन्या भोजन वस्त्र बिना सतानंदके घर जाय देखत भई कि सत्यनारायणकी पूजा करे हो॥२४॥ क

॥२४॥

तब बोली हे जगतकेनाथ तुमसों प्रार्थना करूं हूं ॥२५॥ हेसत्यनारायण ! भगवान् मेरापिता और स्वामी घरमे आवे तो तुह्मारी पूजा करौंगी तब सतानंदआदि ब्राह्मण बोले ऐसेही होयगा तुम निश्चय करिकै अपने घरको जावो ॥२६॥ तब यह आनंदित हो घरको गई तौ माता क्रोध करि बोली इतनी तत्रद्विजंजगन्नाथंप्रार्थयंतंविछोक्यसा ॥ स्वयंविधिनियोगेनप्रार्थयंतीद्मव्रवीत् ॥ २५॥ सत्यनारायणहरेपिताभर्ताचमेग्रहम्॥ आगच्छत्वचीयप्यामिभवंतंक रुणाकरम् ॥ तद्वाक्यसमकालंतुद्विजैरुक्तंतथास्विति ॥ २६ ॥ ततःसात्वरितं इ ष्टाध्यायंतीस्वाश्रमंययो ॥ मात्रानिर्भर्तिसतेयंतंकालंकुत्रस्थिताशुमे ॥ ततस्तुमा तरंप्राहसत्यनारायणार्चनम् ॥ २७॥ कछोप्रत्यक्षफळदंसर्वतः क्रियतेनरेः ॥ क र्तुमिच्छाम्यहंमातरनुज्ञातुंत्वमहिसे ॥ २८॥ देर तुम कहां रही तब वा कन्यानें सत्यनारायणकी पूजाका सब वृत्तांत कह्या ॥ २७॥ कलियुगके विषे प्रत्यक्षफलके देनहारे सत्यनारायण भगवान् तिनके व्रतको सबही करे हैं सो तुम आज्ञा देव तौ हमभी करनेकी इच्छा करती हैं ॥ २८ ॥

112 411

स, ना

11241

हमारे पिता और स्वामी परदेशसें आवैं ताके अर्थ निश्चय करिके मातासहित भिक्षा करनेको शहरमें जा-ती भई ॥२९॥ उसदिन विनापरिश्रम द्रव्य प्राप्त होत भयो वा द्रव्यकी सामग्री लायकै कलावती अपनी माता सहित पूजा करने लगी॥३०॥ विधिपूर्वक पूजा करी तब तो सत्यनारायण प्रसन्न होते भये ॥३ १॥ और राजा नर्मदाके तटमें आपने नगरमें अपने पलंगपर निद्रा करताथा कुछ रात्री बाकी रहीथी तब देशमायातुजनकःस्वामीचममकामना॥ मात्रासहेतिनिश्चित्यभिक्षार्थनगरंययौ ॥ २९॥ अनायासेनसंप्राप्तंद्रव्यंबहुगुणान्वितम् ॥ तेनसंभृतसंभारापूजांचकेक लावती ॥३०॥ लीलावतीचतन्माताभत्तयाकाषींत्प्रपूजनम् ॥ कर्मणातेनतृष्टोभ्र त्सत्यनारायणःस्वयम् ॥ ३१ ॥ नर्मदातीरनगरेराज्ञःस्वप्नंसमादिशत् ॥ रात्रि रोषेस्वपर्यकेनिद्रांकुर्वतिराजनि ॥ ३२ ॥ उवाचवित्ररूपेणबोधयन्सकलागिरा ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठराजेंद्रतौसाधूपरिमोचय ॥ ३३ ॥ राजाका स्वम दिया ॥३२॥ वा समय बाह्मणको स्वरूप घरिकै मीठी प्रियवाणीसे बोले हे राजन् दो साधू बिना अपराध बांघ राखे हैं तिनको छोडदे नहीं तो शीघ्रही तुमारो नाश कर डालोंगा यह कह वहीं अंतर्धान होगये रजाकी निदा गई और जागा ॥ ३३ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

॥ ३४ ॥ विस्मित होके राजा उठते भया सनातन ब्रह्मको ध्यान करते भया गुरूके चरणका ध्या न करते भया नितप्रतिको क्रियाकर्म सब करते भया ॥ ३५॥ घृतादिक मंगल वस्तु तिनकों स्पर्श करके सिंहासनपर वैठते भया और मंत्रियोंसे अपना स्वप्न कहते भया ॥ ३६॥ तब राजाका बच

अपराधंविनावद्वोनोचेच्छंनोभवेत्तव॥ इत्युक्तांतर्दधेविष्णुर्विनिद्रोत्तपतिस्तदा॥ ॥ ३४॥ विस्मितःसहसोत्थायद्ध्योत्रह्मसनातनम्॥ ग्ररुपादांबुजेचेवकृतिनत्यो वितिक्रयः॥ ३५॥ स्पृष्ट्वाघृतादिमांगल्यंसिंहासनमुपाविद्यत्॥ ततोराजास्य प्रवत्तंमंत्रिभ्यःसंन्यवेदयत्॥ ३६॥ श्रुत्वाराज्ञोवचःसभ्याउत्तरंप्रददुर्भुदा॥ रा जंस्तेयच्छतंस्वप्नेसत्यमेतन्नसंद्रायः॥ ३७॥

न सुन सभावाले मंत्री वगैरह आनन्दपूर्वक उत्तर देते भये कि हेराजन् ! जो यह तुमनें स्वप्तमें सुना सो निस्सन्देह सत्यहै ॥ ३७ ॥ ॥ ॥ ॥ फिर सबके मतको जानकर उन महाजनोंको बुलावते भया और पूछा सत्यका अवलंबन करके ॥३८॥ तुम कौन हो कौन तुझारी जात है और कहां बास है काहेके अर्थ आए और ग्राममें जीविका तुझारी क्या है कैसे तुझारी यह दशा भई सो तुम सारी कहो॥ ३९॥ तब साधु कहते भयो रम

तेषांमतंसमाज्ञायतावानेतुंसमादिशत् ॥ आनीयसाधुंपप्रच्छसत्यमाठंब्यसंनि धौ ॥ ३८॥ राजोवाच ॥ क्रत्रवासःकिंक्ठठंवाजीविकाकाचवांपुरे ॥ कथमत्राग तोवापिप्राप्तोकेनदशामिमाम् ॥ ३९॥ साधुरुवाच ॥ रम्येरत्नपुरेवासोवणिक्जा तोजनिर्मम ॥ वाणिज्यार्थमहाराजवाणिज्यंजीविकावयोः ॥ ४० ॥ मणिमुक्तादि विकेतुमागतोतवपत्तने ॥ राजदूतैःसमानीतोवध्वाचोराविमाविति ॥ ४९ ॥

णीक रत्नपुरमें वसैहैं बनियाकी जाति है बनिजके अर्थ आये हैं वनिजही आजीवका है ॥ ४०॥ मणि, मोती, बेचनेंको तुह्मारे नगरमें आये थे सो तुह्मारे दूत चोरभाव करिके बांध लाये हैं ॥ ४९॥ क्

॥२६॥

सो हम चोर नहीं हैं हेराजन्! तुम विचार करों कारण विधाता प्रतिकूल होनेसे ऐसी कौन दशाहै की जि स्को मनुष्य न प्राप्त होवे ॥ ४२ ॥ देखिये तत्वसे विना अपराध जैसे श्रीकृष्णजी मणिकी चोरीको प्राप्त भये इससे हे यशस्वीनमें शिखामणि राजन्! मैंनें तौ अपना हाल अशेष कह दिया ॥ ४३॥ आवांनचौरौराजेंद्रतत्वतस्त्वंविचारय॥ प्रतिकूलेविघौकांनद्शांप्राप्नोतिवेपुमान् ॥४२॥ विनापराधंश्रीकृष्णोमणिचौर्यापवादवान् ॥ निवेदितमशेषेणपुण्यश्लोक शिखामणे॥४३॥ युक्तंयत्कुरुराजेंद्रेत्युक्त्वातुष्णींबभूवतुः ॥ श्रुत्वातुनिश्चयंकृत्वा तयोर्वधनमोचनम् ॥ ४४ ॥ कारयित्वापरिष्कारंकारयामासनापितैः ॥ स्नापया माससुरभितेछैरुद्वर्तनेस्तथा॥ ४५॥ सो राजन जैसे जो उचित जानो सो करो यह कह साधु दोनों चुपहो रहे तब राजा सुनकै निश्वय करि दोनोंकी बेडी कटाय॥ ४४॥ नाईको बुलाय हजामत कराई अच्छे सुगंध तेलसे उबटणा करा य खान कराया ॥ ४५ ॥

112911

अच्छे भोजन करवाय इनको राजाने राजाके योग्य बहुत मूल्यवाले वस्त्र आभूषण सवारी साधुको देते भया॥४६॥ जब राजाने दियो तब तौ जवाई सहित साधु बहुत प्रसन्न भयो और बोला हे राजन कैद्मे हमने बहुत दुःख पायो॥४७॥ सो राजा अब अपने देशको जांयगे जो तुह्मारी आज्ञा होगी भोजयित्वासुमधुरैभीज्येरुचावचेर्नृपः ॥ राजयोग्येरलंकारैर्वाहनेश्चतथाविधेः॥ महाईवस्त्राभरणैःपूजयामासतोमुदा ॥ ४६॥ अत्रवीतपूजितःसाधुर्जामात्रासिह तोन्पम् ॥ साधुरुवाच ॥ कारागारेबहुविधंदुःखंत्राप्तमतःपरम् ॥ ४७ ॥ आज्ञा पयमहाराजदेशंयातुंकृपानिधे ॥ श्रुत्वासवचनंराजात्राहकोष्ठाधिकारिणम् ४८ गृहीत्वायावतीनेंकिाधनपूर्णाइहागमत् ॥ देह्यस्मेधनपूर्णास्तास्तावतीस्त्वंत्वरा न्वितः ॥ राजिकंकरइत्युक्तस्तथाचकेतिमानयन् ॥ ४९॥ तौ यह सुनकै राजा खजानचीको बुलावत भयो ॥ ४८ ॥ राजा खजानचीसे यह कहत भयो इनको धन जितना लाये हो उतनेधनसे शीघ इनकी नौका भर दो तब किंकर राजाके बचन सुनकर तैसेही करते भया ॥ ४९ ॥

क

गिरुशा

फिर राजा प्रेमसहित कहत भयो कि तुम अपने देशका कुशलपूर्वक शीघही सिधारौ तब साधु गाजे वाजे मंगल करिके चलत भयो ॥ ४०॥ इति इतिहास । साधुस्वदेशगमने चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ अब सूतजी शौनकादिक ऋषिनसे कहते हैं स्वदेशको साधु चले तबतकभी सत्यनारायणकी पूजा करी नहीं कारण धनके लोभसे मूढ बुद्धिथी तब सत्यनारायण कोप करते भये ॥ १ ॥ प्रत्यक्ष फ त्रेम्णातीयापयामासस्वदेशंधरणीपतिः ॥ गीतवादित्रमांगल्यबहुमानपुरःसर म् ॥ ५० ॥ इतिइतिहा० साधुवैश्योपाख्यानेसाधुस्वदेशगमनोनामचतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूतउवाच ॥ जामात्रासहितःसाधुर्घनलामेनसुग्धधीः ॥ स्वदेशं चितोथापिनकृतंहरिसेवनम् ॥ १ ॥ सत्यनारायणोदेवःप्रत्यक्षफळदःस्त्रिया ॥ कन्ययापूजित, नस्मेकृपयामुक्तिदोभवत् ॥ २॥ तंबुबोधियषुःसाक्षात्सत्यनारा यणःस्वयम् ॥ ते संवेषमास्थायतमुवाचससंभ्रमः ॥ ३ ॥ लके देनहारे सत्यनारायण कन्या तथा साधुकी स्त्रीसे पूजित होकर कृपासे बंधनकाट दिये ॥ २॥ सो वो सत्यनारायण तपस्वीको रूप धरिकै साधुसे कहत भये ॥ ३॥

॥२७॥

अच्छे भोजन करवाय इनको राजाने राजाके योग्य बहुत मूल्यवाले वस्त्र आभूषण सवारी साधुको देते। भया॥४६॥ जब राजाने दियो तब तौ जवाई सहित साधु बहुत प्रसन्न भयो और बोला हे राजन कैदमे हमने बहुत दुःख पायो॥४७॥ सो राजा अब अपने देशको जांयगे जो तुझारी आज्ञा होगी भोजयित्वासुमधुरैभींज्येरुचावचेर्नुपः ॥ राजयोग्येरलंकारैर्वाहनेश्चतथाविधेः॥ महाईवस्त्राभरणैःपूजयामासतोसुदा ॥ ४६॥ अत्रवीत्पूजितःसाधुर्जामात्रासिह तोन्पम् ॥ साधुरुवाच ॥ कारागारेबहुविधंदुःखंत्राप्तमतःपरम् ॥ ४७ ॥ आज्ञा पयमहाराजदेशंयातुंकृपानिधे ॥ श्रुत्वासवचनंराजात्राहकोष्टाधिकारिणम् ४८ गृहीत्वायावतीनेंकिाधनपूर्णाइहागमत् ॥ देह्यस्मेधनपूर्णास्तास्तावतीस्त्वंत्वरा न्वितः ॥ राजिकंकरइत्युक्तस्तथाचकेतिमानयन् ॥ ४९॥ तौ यह सुनकै राजा खजानचीको बुलावत भयो ॥ ४८ ॥ राजा खजानचीसे यह कहत भयो इनको धन जितना लाये हो उतनेधनसे शीघ इनकी नौका भर दो तब किंकर राजाके बचन सुनकर तैसेही करते भया ॥ ४९ ॥

क

।।२७॥

फिर राजा प्रेमसहित कहत भयो कि तुम अपने देशका कुशलपूर्वक शीघ्रही सिधारौ तब साधु गाजे वाजे मंगल करिके चलत भयो॥ ४०॥ इति इतिहास०साधुस्वदेशगमने चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ अब सूतजी शौनकादिक ऋषिनसे कहते हैं स्वदेशको साधु चले तबतकभी सत्यनारायणकी पूजा करी नहीं कारण धनके लोभसे मूढ बुद्धिथी तब सत्यनारायण कोप करते भये ॥ १ ॥ प्रत्यक्ष फ त्रेम्णातीयापयामासस्वदेशंधरणीपतिः ॥ गीतवादित्रमांगल्यबहुमानपुरःसर म् ॥ ५० ॥ इतिइतिहा० साधुवैश्योपारूयानेसाधुस्वदेशगमनोनामचतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूतउवाच ॥ जामात्रासहितःसाधुर्धनलाभेनमुग्धधीः ॥ स्वदेशं चितोथापिनकृतंहरिसेवनम् ॥ १ ॥ सत्यनारायणोदेवःप्रत्यक्षफलदःस्त्रिया ॥ कन्ययापूजितस्तस्मेकृपयामुक्तिदोभवत् ॥ २॥ तंबुबोधियषुःसाक्षात्सत्यनारा यणःस्वयम् ॥ तापसंवेषमास्थायतमुवाचससंभ्रमः ॥ ३ ॥ लके देनहारे सत्यनारायण कन्या तथा साधुकी स्त्रीसे पूजित होकर कृपासे बंधनकाट दिये ॥ २ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

सो वो सत्यनारायण तपस्वीको रूप धरिकै साधुसे कहत भये ॥ ३॥

स. ना. अरे तेरी नौकामैं काह धन है अरे क्या हमारा अनादर किये जाताहै तब साधु नौकाको बहुतजल्दी चला वते बोल्यो ॥४॥ कि हे तापस मेरी नौकामें धननहीं केवल तृण पत्ता हैं और नौका अपनेस्थानको जा रहीहें यहां तुझारा अनादर क्या है ॥५॥ इसप्रकार कह्याहुवा तपस्वी बोल्यो तुम कहाँ सोई होगा और तापसउवाच ॥ धनंकिनौषुतेसाधोमामनादृत्ययासिकिम् ॥ प्रत्युत्तरमदा त्साधुःक्षिपन्नोकाश्चसत्वरम् ॥४॥ मोतापसधनंकास्तितृणपत्रादिपृरिताः॥ गच्छंतिनोकाःस्वस्थानंकोवात्रानाद्रस्तव ॥ ५ ॥ इत्युक्तस्तापसःप्रा हतथात्स्वितवचस्तव ॥ तत्समीपादपक्रम्यवृक्षखंडेन्यलीयत ॥ ६ ॥ ध नमंतर्द्धेसचस्त्णपत्रादिपूरिताः ॥ भारस्यापगमादृष्ट्वातरणीरूर्ध्वगास्तदा ॥ धनंनोकासुनास्तीतिसाधुश्चितापरोभवत् ॥ ७॥

साधुके समीपसे निकलके वृक्षोंके समूहोमें छिपगया॥६॥ सोई भयो धन सब लोप भयो और नावै तृण पत्रोंसे भर गई तब धनके वोझा न रहनेसे नौका जलके ऊपर देख तब साधुने अतिदुःख पायो साधु फिर बिचार करते भया ॥ ७ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

यह कारण कहा है मेरो धन कहां गयो यह कहके विजलीसे मारेके समान पृथ्वीमें गिरत भयो ॥ ८॥ बोल्यो कहां में जाउं क्या करूं अब मेरो धन कहां मिले यह कहके मूर्छागत भयो बारं बार विलाप करत भयो तब जवाईसे बोधित साधु वोही तापसके शरणगया औ बोलत भयो के तुम कौन

किमिदंकस्यवाहेतोर्धनंकुत्रगतंमम ॥ वजपाताहतोद्रव्यनाशाहुःखितमान सः॥ ८॥ कयास्यामिकतिष्ठामिकिंकरोमिधनंकुतः ॥ इतिमूर्छागतः साधुर्विछछापुनःपुनः ॥ जामात्राबोधितश्चेवतापसंतंजगामह ॥ ९॥ साधुरुवाच ॥ कोभवानितिपत्रच्छदेवोगंधर्वईश्वरः ॥ देवदेवोथवाकोपि नजानेतविकमम् ॥ आज्ञापयमहाभागमद्विडंबनकारणम् ॥ १०॥

हो देवता हो कै गंधर्व हो ईश्वर हो देवतानके देवता हो कोई तुझारे पराक्रमको नहीं जाने सो तुम मोसे आज्ञा करो मेरो कौन अपराध है॥ ९॥ १०॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 112911

तब तपस्वी बोले अपनो मित्र आपही है अपनो रात्रुभी आपही है इस मूढताको छोड वृथा बाद मतकर ऐसे समझानेंसेभी उस अधम विनयेको बोध नहुवा तब ॥ ११ ॥ फिर तपस्वी बोलत भयो कृपाक रिके पहले किये जो कर्म सो कहत हूं कि जब चंद्रचूड राजाने पूजा करी ॥ १२ ॥ तब वंशरहित

तापसउवाच ॥ आत्मनोमित्रमात्मैवतथाशत्रुरिष्वयम् ॥ त्यजमौद्ध्यमि दंसाधोप्रवादंमादृथाकृथाः ॥ इत्येवंज्ञापितोप्येवनबुवोधयदाधमः ॥ ११ ॥ पुनःसतापसःप्राहकृपयापूर्वकर्मतत् ॥ चंद्रचूडोयदानर्चत्सत्यनारणंचृपः ॥ १२ ॥ अनपत्येनसुचिरंपुत्रकन्यार्थिनात्वया ॥ प्रार्थितंतत्सुसंपन्नमिदा नींस्मर्यतेनिकम् ॥ १३ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

क॰

112911

सत्यनारायण विश्वव्यापी फलके देनहारे हैं तिनको अनादर करके हे मतिहीन अब सुख कहां ॥ १४ ॥ ऐसे वह तापसरूप सत्यनारायणको बचन सुनके साधुनें अपने पूर्वकृत संकल्पको यादकर, जबतक सामनें देखता है ॥ १५॥ तबतक सत्यनारायणस्वामीका तपस्वीरूप साधु देख देहसे नमस्कार

सत्यनारयणोदेवोविश्वव्यापीफलप्रदः॥तमनादृत्यदुर्बुद्देकुतःशंभवितातव॥१४॥ तापसोक्तंवचःश्रुत्वासाधुःसस्मारवेपुरा ॥ कृतसंकल्पमथचयावत्पश्यत्यसौपुरः ॥ १५॥ सत्यनारायणंदेवंतापसंतंददर्शसः ॥ प्रणम्यभ्वविकायेनपरिकम्यपुनः पुनः ॥ तुष्टावतापसंतत्रसाधुर्गद्गद्यागिरा॥ १६॥ साधुरुवाच ॥ सत्यरूपंसत्य संधंसत्यनारायणंहिरम् ॥ यत्सत्यवेनजगतःसत्यत्वंत्वांनमाम्यहम् ॥ १७॥

कर और वारंवार परिक्रमा करके गद्गद वाणीसे स्तुति करत भया ॥ १६ ॥ हे भगवन् सत्यरूप, सत्यके मिलापी, सत्यनारायण, हिर आपहो कि जो तुद्धारे सत्यकरके मिथ्याभी जगत् सत्यसा भासता है ऐसे तुमको मैं नमस्कार करता हों ॥ १७॥

स. ना. अगर तुझारी माया करके जो मोहित हैं वे अपने शुभको नहीं देखते और समुद्र जो है दु:ख रूपी तामें डूबे दुःखमें सुख मान रहे हैं ॥ १८ ॥ और धनके मदसे अंध होरहे नेत्र जिन्होंके ऐसे लोग अपने क्षेमको नहीं जानते तौ मैं अतिमूढ होके कैसे देखूं॥ १९॥ सो मेरो अपराध त्वन्मायामोहितात्मानोनपश्यंत्यात्मनःशुभम् ॥ दुःखांबुधौनिमजांतोदुःखेचसुख मानिनः ॥१८॥मूढादिधनगर्वेणमदांधीकृतलोचनाः ॥ नजानंत्यत्मनःक्षेमंकथंप श्यामिमूढधीः॥१९॥क्षमस्वममदोरात्म्यंतमोधाम्नोहरेविमो ॥ आज्ञापयस्वदास्यं मेयेनतेचरणस्मृतिः ॥२०॥इतिश्रुत्वालक्षमुद्रामितंवस्तुचतत्पुरः ॥ निधायप्रति जज्ञेससाधुर्भक्तिसमन्वितः॥२१॥गत्वावासंपूजियप्येसत्यनारायणंविभुम्॥तुष्टो नारायणः प्राहवां छाः पूर्णा भवंतुते ॥ २२ ॥ क्षमा कीजिये हे नाथ! अपने दासको आज्ञा करो जिससे तुझारे चरणको स्मरण करौं फिर यह कह्यो कि लक्ष मुद्रा धरे हैं सो जब घर पहुंचौंगा तब सत्यनारायणकी पूजा करूंगा॥२०॥२ १॥तब भगवान् प्रसन्न होयकै कहत भये तुह्मारी वांछा सिद्ध होयगी और पुत्र, पौत्र, अन्न, धन करके संयुक्त होउगे ॥ २२ ॥

उत्तम भोग भोगकर जो मेरी पूजामें सदा तत्पर हों तो मेरेही निकट आय निवास करोगे जो तुमने स्तुति करी तासों हम प्रसन्न भये ॥ २३ ॥ प्रसन्न होयकै भगवान् बोलत भये कि तुमें वर दिया तुह्मारी कामना सिद्ध होगी यह ॥ २४ ॥ ऐसे कह नारायण तो अन्तर्धान होगये और साधुमी अपने आश्रमको

पुत्रपोत्रसमायुक्तोभुक्त्वाभोगाननुत्तमान् ॥ मामर्चयसदाभक्त्यामत्सानिध्यमुपे प्यसि ॥२३॥ स्तोष्यतेत्वत्कृतेनेतत्स्तोत्रेणभुविमानवः ॥ तुष्टोहंतस्यदास्यामि कामितानिक्छान्वरान् ॥ २४ ॥ इत्युक्त्वांतर्द्धेविष्णुःसाधुश्चस्वाश्चमंगतः ॥ आगत्यनगराभ्याद्दोत्राहिणोद्दतम्रयतः ॥२५ ॥ गृहमागत्यदूतोसोत्राहळीळाव तींत्रति ॥ जामात्रासहितःसाधुःकृतकृत्यःसमागतः ॥ २६ ॥ ॥ ॥

प्राप्त हो अपने नगरके समीप आय आगेसे दूतको भेजे ॥ २५ ॥ दूत घरमें आय लीलावतीसे कहते भया कि जवाई सहित कृतकृत्य साधु आगये हैं ॥ २६ ॥

113 911

स,ना,

113911

ता समय लीलावती कन्यासहित सत्यनारायणकी पूजामें स्थितथी ता पूजाको समाप्त करके मंग लाचार करती सखीजनोंसे युक्त नौकाकेपास बहुत जल्दी जाती भई॥ २७॥ तब कलावतीभी प्रसा दको अनादर करके अपने पतिके कमल मुखको नेत्रोंसे सादरावलोकनके लिये, सायंकालमें चकोरी

सत्यनारायणार्चीयांस्थितासाध्वीसकन्यका ॥ तांसमाप्यमुदासाध्वीकृतकोतुक मंगला ॥ सखीगणैःपरिद्यतानोकांतेसत्वरागता ॥२०॥ कलावतीत्ववज्ञायप्रसा दंसत्वरंययो ॥ पातुंपतिमुखांभोजंचकोरीविदनात्यये ॥ २८ ॥ अवज्ञानात्प्रसाद स्यनोकातद्रर्त्तसंयुता ॥ निमन्नाजलमध्येथसाधोपश्यतितत्क्षणात् ॥ २९ ॥ मन्नं जामातरंपश्यन्विललापमहाधनः ॥ हाहतोस्मीतिकेनेदंकृतमेतिद्वडंबनम् ॥३०॥

जैसी शीघ्र जात भई ॥२८॥ परंतु प्रसादके अनादरसे साधुके देखते देखते जवाई सहित नौका तिसीं क्षण जलके मध्यमें डूब गई ॥ २९॥ तब महाधनी वो साधु अपने जवाईको जलमें डूबा देख बडा विलाप किया कि हाय में हत होगया हाय यह मेरी विडंबना किसने किया ॥ ३०॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

हाय बंदिस्खानेंमे इसनें बहुत प्रकारके दुःखभोगे फिर अब इस बखतमें मेरी छातीमें दुःखरू पी बाण अर्पण करनेंको हाय हाय विधातानें क्या किया ॥ ३१ ॥ हे जामातः ! हे तात ! हे तात ! हे महामते ! तुम चलेवैसे मेरेकोभी साथ लेचलो, तुझारे विना जीवितसे क्या है ॥ ३२ ॥

कारागारेबहुविधंदुःखंभुक्तमनेनिह ॥ शल्यंवक्षस्यपीयतुंहाहाकिंविधिनाकृतम् ॥ ३१ ॥ जामातस्ताततातेतिविगतोसिमहामते ॥ संगतंमांकुरुष्वेतित्वांविना जीवितेनिकम् ॥ ३२ ॥ पुत्रहीनोस्मिविधिनापुराबहुविडंबितः ॥ वयास्मिससुतो नष्टेत्वियिकिजीवितेनमे ॥ ३३ ॥ अथलीलावतीतत्रगतामंगलसंयुता ॥ जामा तुर्मरणंश्रुत्वापपातभुविमूर्छिता॥३४॥ ॥ ॥

प्रथमतौ विधाताने पुत्रहीन कर विडंबन करा अब तुमारे मरण होनेसे मेरे जीवनसे क्याहै तुमतौ नष्टही होगये ॥ ३३ ॥ या पीछे लीलावती तहां गई मंगलचार करती सो जवाईको मरण सुनके मूर्छी खाकै जमीनमें गिरत भई ॥ ३४ ॥ ॥ ॥

स.ना.

॥३२॥

कन्याको लिपटकै हाय में हतभई ऐसे कहती रोती भई और कहती है अहो विधातः ! तू मूर्ख है जिस् तूनें संसारके सुखसे रहित कन्याका ॥३५॥ ऐसी दशाको कैसे प्राप्त किया ऐसे तेरे निर्द्यी पनाको धिकार है. ऐसे महादीनहो लीलावती कन्याका मुख देखने लगी॥ ३६॥ और तैसेही व्याकृल सुतामालिंग्यविलपन्हाहतास्मीतिवादिनी।। अहोविधेत्वमज्ञोसिह्यकृतार्थासुता त्वया ॥ ३५ ॥ कथमेतांद्शांनीताधिगस्तुकरुणांतव ॥ विलप्येवंसकरुणंसुता ननमुदेक्षत ॥ ३६ ॥ तथाकलावतीभूमौपपाताकुलवियहा ॥ रंभेववातनिहताकां तकांतेतिवादिनी ॥ ३७ ॥ कलावतीचारुकलासुकोशलाप्रवालरकांघितलाति कोमला।। सरोजनेत्रांबुकणान्विमुंचतीमुक्तावलीभिस्तनयुग्ममंचती।। ३८॥ है देह जिस्की ऐसी कलावती पृथ्वीमें गिरत भई जैसे पवनसे नाश भया केलाका वृक्ष गिरे इस प्रकार गिरी हा कांत! हा कांत! ऐसे पुकारती भई ॥ ३७ ॥ कैसीहै कलावती सुंदरी कलावोंमें कुशला है और मूंगेके रंगके समान लाल अतिकोमल हैं पावके नीचे तलवा जिस्के कमलसे ने त्रोंकरकै जल के बुंद छोडती कोमलशरीर गलेमें मोतियनकी मालासे स्तनयुग्मको मानों पूजती है ॥३८॥

॥३२॥

हाय नाथ ! प्रिय ! हे धर्मज्ञ ! करुणाकर ! हे कौशल ! तुमसे विरहित कर विधातानें निरास कर दिया ॥ ३९ ॥ अब मैं कहां जाऊं कहां स्थित होंउ क्या करूं किसकी शरणमें जांउ कैसे सुख प्राप्त होय दुःखसों कौन छुडावै ॥ ४० ॥ वेदमें ऐसे सुनाहै कि स्त्री पतिकी अर्धांगी है पतिके विन

हानाथत्रियधर्मज्ञकरुणाकरकोशित ॥ त्वयाविरहितापत्यानिराशाविधिनाकृता ॥ ३९ ॥ कयास्यामिकतिष्ठामिकिकरोमिकुतःसुखम् ॥ शरणंकिकरोम्यचको मेदुःखंविमोचयेत् ॥ ४० ॥ अधीगंपुरुषस्यस्रीवेदवादइतिश्रुतः ॥ पतिरर्धगतं कस्मादधीग्याजीवनंभवेत् ॥ ४१ ॥ कळावतीबहुविधविळळापातिदुःखिता ॥ त थाळीळावतीतावत्साधुरप्यतिदुःखितः ॥ ४२ ॥ ॥ ॥ ॥

कैसे जीवे अर्धाङ्ग पतितौ है ही नहीं ॥ ४१ ॥ जैसे कलावती अति दुःखी हो बहुत प्रकारसे अ-तिविलाप करत भई तैसेही लीलावती विलाप करत भई तैसेही साधुभी अति दुःखितहो संतापको प्राप्त भया ॥ ४२ ॥ ॥३३॥

तब आकाशवाणी भई कि साधु तुह्मारी कलावती कन्या जो है सो भक्ति करि सत्यनारायणको प्र-साद ले तो पित मिले यह आकाशबाणी सुन कलावती विस्मितहो तैसेही करते भई ॥ ४३॥ सत्य-नारायणकी कृपाते वाही समय जलमें डूबी नौका आप जलसे ऊपर आवत भई॥ ४४॥ तब जवाईसे

भक्तयाप्रसादंग्रह्णातिपतिप्राप्स्यतिमानवाः ॥ इत्याकाशवचःश्रुत्वाविस्मिताचच कारसा ॥ ४३ ॥ तावित्रमय्रानोरूर्ध्वभगवकृपायास्वयम् ॥ समाययोसपति कातांद्रष्ट्वामुदिताभवत् ॥ ४४ ॥ जामातरंसमािंग्यमुमुदेसगणोभ्रशम्॥ मृतः पुनिरहायातइतिलोकािविसिस्मिरे ॥ ४५ ॥ अथसाधुश्चसाल्हादोभक्तयापरमया युतः ॥ पूजासंभारमाहर्तुलोकानाज्ञापयत्तद् ॥ ४६ ॥ ॥ ॥

मिलके सबको बडा हर्ष भयो तब तौ सब मनुष्य आश्वर्य करते भये कि मरके जियो है यह कहत भये ।। ४५ ॥ इसके अगाडी साधु बडा हर्ष कर परमभक्तिसेयुक्त होय पूजाकी सामग्री लानेको मनु- ध्योंको आज्ञा देते भया ॥ ४६ ॥ ॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

क

113311

तब साधु हर्ष करि पूजाकी सामग्री लावत भयो और मंत्रियोंको, श्रेष्ठ बाह्मणोंको, मित्रोंको कुटुंबियों को बुलाय करि पूजा करी ॥ ४७ ॥ मोतियोंके जालोंसे शोभित-मणियोंके स्तंभोंसे विराजमान नानाप्रकारके तोरन बनाय पहिलेके स्थापित धनसे तथा अनेक प्रकारके अलंकारोंसे, वन्दनवारोंसे आनयामासवित्राग्यानमात्यान्मित्रबांधवान्॥ पूर्वस्थापितमुद्राभिर्नानालंकारतो रणैः ॥ ४७ ॥ बहुवर्णवितानेश्चमुक्ताजालेश्वराजितम् ॥ मंडपंकारयामासमणि स्तंभविराजितम् ॥ ४८॥ विप्रेश्यसहितःसाधुःसत्यदेवंप्रपूजयत् ॥ नानाद्रव्यो पहारेश्चध्रपेदींपैर्मनोरमैः ॥४९॥ मक्ष्यभोज्येश्चमष्टान्नैःफलेर्नानाविधैःशुभैः॥म, णिमुक्तास्वर्णपुष्पैःपद्मचंपकजातिभिः॥ ५०॥ चंदवा बनावतेभया ॥ ४८ ॥ ब्राह्मणोंको बुलाय साधु नानाप्रकारके जो फल, फूल, धूप, दीप, सहित सत्यनारायणको नैवेद्य पूजन करता भया ॥ ४९ ॥ अच्छे सुंदर भोजन अनेक प्रकारके पदार्थ मीठे अन्न तैय्यार करत भयो औ मणि मोती सुवर्णको चंदोवा, फल, फूल, अरु पद्म चंपाके पुष्पोंसे अतिसुंदर सब प्रकारकी पूजा करते भया ॥ ५०॥

स. ना

113811

या बिधानसे कृपासागर सत्यनारायणकी पूजा करि परिक्रमा करि गदगदबाणीसे स्तुति तथा आनंद युक्त हो प्रणाम करते भया ॥ ५१ ॥ फिर साधु बोलते भया कि, हे सत्यनारायण सत्यके मिलापी, पर! तु मको नमस्कार करता हूं हे कृपालो! मेरी अपराधीकी मूर्खताको क्षमा करौ आप कृपालु हो ॥५२॥ कैसे पूजियत्वाविधानेनपरिकम्यकृपानिधिम्।।स्तुवन्गद्गद्यावाचाप्रणनाममुदायुतः ॥ ५१ ॥ साधुरुवाच ॥ त्रणमामिसत्यसंधंसत्यनारायणंपरम्॥ ममापराधिनोमो ढ्यंक्षमस्वत्वंकृपानिधे ॥ ५२ ॥ सुरासुरनरानागादुराचाराःकृपावलाः ॥ सवैत्व दंगसंभूताअपराधंक्षमस्वमे ॥ ५३॥ इतिस्तुत्वाजगन्नाथंदंडवत्पतितोभुवि ॥ त्रेमाश्चपूर्णीविमलोहष्टोहष्टतनूरुहः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मणान्मोजयित्वाथस्वजात्यामा त्यवांधवैः ॥ त्रसादंसगणोभुक्त्वाधनपुत्रादिभिर्युतः ॥ ५५॥ हो तुम सुर (देवता) असुर (राक्षस) मनुष्य नाग सब तुहारेहीसे उत्पन्न भये तुम सबके ऊपर कृपा करी हों में अपराधी हों सो मेरो अपराध क्षमा करो। । ५३॥ ऐसे स्तुतिकर पृथ्वीमें दंडाकार गिरता भया प्रेमके आंसुवोंसे मगन विमल आनंदितहो रोमांचित होके॥ ५४॥ और ब्राह्मणोंको बुलाय भोजन कराय और आपने मित्र भाई बंधु कुटुंबगणों सहित प्रसाद पायो ताके प्रभावते धन पुत्रादिकोंसे युक्त होते भया॥५५॥

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanaşi

षमेघोरेशत्रुभिःपरिपीडिते ॥४॥निस्तारयस्वसर्वेषुतथानिष्टभयेषुच॥सत्यनारायणंदे वंवंदेहंकामदंत्रभुम्॥ लीलयाविततंविश्वंयेनतस्मैनमोनमः॥ श्रीसत्यनारायणा०प्रा र्थनांस॰ ॥ अनेनकृतपूजनेनश्रीलक्ष्मीसहितसत्यनारायणःसांगःसपरिवारःत्रीयता म् ॥ ततःकथाश्रवणंकुर्यात् ॥ कथाश्रवणानंतरंव्यासपूजनंपुस्तकपूजनंब्राह्मणसुवा सिनीपूजनंचकृत्वादेवंपंचोपचारैःपूजयेत् ॥ ब्राह्मणेभ्योमहाप्रसादतांबूळदक्षिणांद त्वातेभ्यआशिषोग्रह्णीयात् ॥ अयोत्यादिपूर्वोच्चरि० श्रीसत्यनारायणव्रतकर्मणःसांग तासिद्धर्थव्राह्मणसुवासिनीसमाराधनंकरिष्ये॥ इतिसंकल्प्यभोजयेत्॥ ततःतीर्थ प्रसादंच गृहीत्वाबांधवेःसहभुंजीत ॥ रात्रोजागरणंकुर्यात् ॥ आचार्यायपूजापीठंस दक्षिणंगांचद्चात् ॥ इतिसत्यनारायणव्रतविधिःसमाप्तः ॥



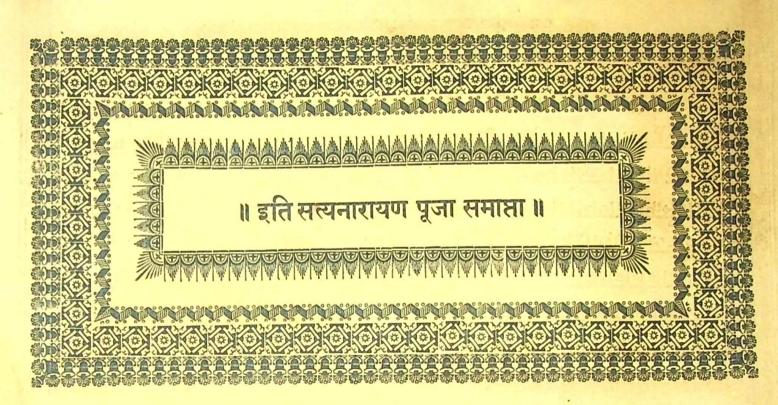